## .. Index of Panini's Dhatupatha with Vedic svaras ..

## ॥ स्वरांकित पाणिनीयधातुपाठः सूची ॥

## ॥ अथ धातुपाठसूची ॥

```
अंस ( अंस्) । चु॰ सेट् उ॰ ( १.३.७४) । अंसँ समाघाते १०.४६० ॥
अंह । भ्वा॰ सेट् आ॰ । अहिँ गतौ १.७२२ ॥
अंह । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । अहिँऽ [ [ भाषार्थः ] च] १०.३२८ ॥
अक् । भ्वा॰ सेट् प॰ । अकँ( म्) ऽ [ कुटिलायां गतौ | १.९०१ ॥
अक्ष् । भ्वा० सेट् प० । अक्ष्ँ व्याप्तौ १.७४२ ॥
अग् । भ्वा॰ सेट् प॰ । अगँ( म्) कुटिलायां गतौ १.९०२ ॥
अङ्क ( अङ्क) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । अङ्क पदे लक्षणे च १०.४७३ ॥
अङ्क । भ्वा॰ सेट् आ॰ । अकिँ लक्षणे १.९२ ॥
अङ्ग ( अङ्ग) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । अङ्ग [ पदे लक्षणे] च १०.४७४ ॥
अङ्ग् । भ्वा॰ सेट् प॰ । अगिँऽ [ गत्यर्थः] १.१५५ ॥
अङ्घ । भ्वा० सेट् आ० । अधुँऽ [ गत्याक्षेपे । गतौ गत्यारम्भे चेत्यपरे] १.११५ ॥
अच् । भ्वा० सेट् उ० । अचुँ [ गतौ याचन च] इत्येके १.९९९ ॥
अज् । भ्वा० सेट् प० । अजँ गतिक्षपनयोः १.२६२ ॥
अञ्च् । भ्वा॰ सेट् उ॰ । अचिँ [ गतौ याचने च] इत्येपरे १.१००० ॥
अञ्च् । भ्वा॰ सेट् उ॰ । अञ्चुँ गतौ याचन च १.९९८ ॥
अञ्च् । भ्वा० सेट् प० । अञ्चुँ गतिपूजनयोः १.२१४ ॥
अञ्च् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । अञ्चुँ विशेषणे १०.२६६ ॥
अञ्ज् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । अजिँऽ [ [ भाषार्थः ] च] १०.३१६ ॥
अञ्ज् । रु० सेट् प० । अञ्जूँ व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु ( व्यक्तिमर्षणकान्तिगतिषु ) ७.२१ ॥
अट् । भ्वा॰ सेट् प॰ । अटँऽ [ गतौ ! १.३३२ ॥
अट्ट । भ्वा॰ सेट् आ॰ । अट्टँ अतिक्रमणहिंसनयोः ( अतिक्रमहिंसयोः ) १.२८७ ॥
अट्ट । चु॰ सेट् उ॰ ( १.३.७४) । अट्टँऽ [ अनांदरे] १०.३७ ॥
अड् । भ्वा० सेट् प० । अडँ उद्यमे १.४१४ ॥
अड्डा भ्वा॰ सेट् प॰ । अड्डँ ( अद्डँ) अभियोगे १.४०३॥
अण् । भ्वा० सेट् प० । अणँऽ [ शब्दार्थः] १.५१२ ॥
अण् । दि० सेट् आ० । अणँ प्राणने ४.७१ ॥
अण्ठ । भ्वा० सेट् आ० । अठिँ गतौ १.२९४ ॥
अत् । भ्वा० सेट् प० । अतं सातत्यगमने १.३८ ॥
अद् । अ० अनिट् प० । अदं भक्षणि २.१ ॥
अद्इ । भ्वा॰ सेट् प॰ । अड्डँ ( अद्डँ) अभियोगे १.४०३ ॥
```

```
अधी । अधिऽइ । अ० अनिट् प० । इक् स्मरणे ( अयमप्यिधिपूर्वः) २.४२ ॥
                  अनुरुध् । अनु ५२६ । दि० अनिट् आ० । अनो रुधँ कामे ४.७० ॥
                  अन् । अ० सेट् प० । अनँ च [ प्राणने] २.६५ ॥
                  अन् । दि० सेट् आ० । अनुँ [ प्राणने] इत्येके ४.७२ ॥
                  अन्त् । भ्वा० सेट् प० । अतिँऽ 🛭 बन्धने । १.६३ ॥
                  अन्द् । भ्वा० सेट् प० । अदिँ बन्धने १.६४ ॥
                  अन्ध ( अन्ध्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । अन्धँ दृष्ट्युपघृते । उपसंहार इत्यन्ये १०.४७१ ॥
                  अभ् । भ्वा० सेट् प० । अभँऽ [ गत्यर्थः] १.६३७ ॥
                  अम् । [ न] अमिऽ [ मित्] १.९५०॥
                  अम् । भ्वा॰ सेट् प॰ । अमँ गत्यादिषु ( गतौ शब्दे सम्भक्तौ च) १.५३६ ॥
                  अम् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । अमँ रोगे १०.२४५ ॥
                  अम्ब् । भ्वा० सेट् आ० । अबिँ शब्दे १.४३८ ॥
                  अम्भ् । भ्वा॰ सेट् आ॰ । अभिँऽ [ शब्दे वितपद्यते १.४४८॥
                  अय् । भ्वा॰ सेट् आ॰ । अयुँऽ [ गतौ । १.५४६ ॥
                  अय् । भ्वा॰ सेट् उ॰ । ( अयँ गतौ ) १.१०३१ ॥
                  अर्क । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । अर्कं स्तवने १०.१४५ ॥
                  अर्घ । भ्वा० सेट् प० । ( अर्घं मूल्ये) १.१८५ ॥
                  अर्च । भ्वा० सेट् प० । अर्चे पूजायाम् १.२३२ ॥
                  अर्च । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । अर्चं पूजायाम् १०.३४० ॥
                  अर्ज् । भ्वा॰ सेट् प॰ । अर्जंऽ [ अर्जने] १.२४६ ॥
                  अर्ज् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । अर्जं प्रतियत्ने ( सम्पादने च) १०.२५० ॥
                  अर्थ ( अर्थ्) । चु० सेट् आ० । अर्थं उपयाच्जायाम् १०.४४७ ॥
                  अर्द् । भ्वा० सेट् प० । अर्दं गतौ याचने च १.५७ ॥
                  अर्द । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । अर्दै ( अर्दै) हिंसायाम् १०.३६५ ॥
                  अर्ब् । भ्वा० सेट् प० । अर्बंऽ [ गतौ | १.४८१ ॥
                  अर्व् । भ्वा० सेट् प० । अर्वेंऽ [ हिंसायाम्] १.६६७ ॥
                  अर्ह । भ्वा॰ सेट् प॰ । अर्हें पूजायाम् १.८४१ ॥
                  अर्ह । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । अहँ पूजायाम् १०.२५७ ॥
                  अर्ह । चु॰ सेट् उ॰ ( १.३.७४) । अर्ह पूजायाम् १०.३६७ ॥
                  अल् । भ्वा॰ सेट् प॰ ( उ॰) । अलँ ( अलँ) भूषणपर्याप्तिवारणेषु १.५९३ ॥
                  अव् । भ्वा॰ सेट् प॰ । अवँ रक्षणगतिकान्तिप्रीतितृप्त्यवगमप्रवेशश्रवणस्वाम्यर्थयाचनिक्रयेच्चादीप्त्यव
_द्धिषु<sup>।</sup> १.६८४ ॥
                  अश् । स्वा० सेट् आ० । अशूँ व्याप्तौ सङ्घाते च ५.२० ॥
                  अश् । ऋया० सेट् प० । अशँ भोजने ९.५९ ॥
                  अष् । भ्वा० सेट् उ० । अष् [ गतिदीप्त्यादानेषु इत्येके १.१०३०॥
```

अधी । अधिऽइ । अ० अनिट् प० । इङ् अध्ययने ( नित्यमधिपूर्वः) २.४१ ॥

```
अस् । भ्वा० सेट् उ० । असँ गतिदीप्त्यादानेषु १.१०२९ ॥
अस् । अ० सेट् प० । असँ भुवि २.६० ॥
अस् । दि० सेट् प० । असुँ क्षेपने ४.१०६ ॥
अह । स्वा० सेट् प० । अहँ व्याप्तौ ४.२९ ॥
आकन्द् । आङ्ऽकन्द् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । आङ: कन्दँ सातत्ये १०.२५२ ॥
आञ्च् । भ्वा० सेट् प० । आचिँ आयामे १.२३७ ॥
आप् । चु॰ सेट् उ॰ ( १.३.७४) । आपूँ ( आपूँ) लम्भने १०.३७६ ॥
आप् । स्वा० अनिट् प० । आपूँ व्याप्तौ ४.१६ ॥
आशंस् । आङ्ऽशंस् । भ्वा० सेट् आ० । आङः शसिँ इच्चायाम् १.७१६ ॥
आशास् । आङ्ऽशास् । अ० सेट् आ० । आङ्ः शासुँ इच्चायाम् २.१२ ॥
आसद् । आङ्ऽसद् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । आङः षदं पद्यर्थे १०.३६८ ॥
आस् । अ० सेट् आ० । आसँ उपवेशने २.११ ॥
इ । अ० अनिट् आ० । इङ् अध्ययने । नित्यमधिपूर्वः २.४१ ॥
इ । अ० अनिट् प० । इक् स्मरणे । अयमप्यधिपूर्वः २.४२ ॥
इ । अ० अनिट् प० । इण् गतौ २.४० ॥
इस् । भ्वा० सेट् प० । इसँऽ [ गत्यर्थः] १.१४८ ॥
इङ्क । भ्वा० सेट् प० । इखिँठ [ गत्यर्थः] १.१४९ ॥
इङ्ग् । भ्वा० सेट् प० । इगिँऽ [ गत्यर्थः] १.१६३ ॥
इट् । भ्वा० सेट् प० । इटँऽ | गतौ | १.३५७ ॥
इन्द् । भ्वा० सेट् प० । इदिँ परमैश्वर्ये १.६४ ॥
इन्ध् । रु० सेट् आ० । जिऽइन्धीँ दीप्तौ ७.११ ॥
इन्व् । भ्वा० सेट् प० । इविँ व्याप्तौ १.६७० ॥
इल् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । इलँ प्रेरण १०.१६७ ॥
इल् । तु० सेट् प० । इलँ स्वप्नक्षेपनयोः दि. प४ ॥
इष् । दि० सेट् प० । इषँ [ ईषँ] गतौ ४.२२ ॥
इष् । तु० सेट् प० । इषँ ( इषुँ) इच्चायाम् ६.७८ ॥
इष् । ऋया० सेट् प० । इषं आभीक्ष्ण्ये ९.६१ ॥
ई । दि० अनिट् आ० । ईङ् गतौ ४.३८ ॥
ईक्ष् । भ्वा० सेट् आ० । ईक्षँ दर्शने १.६९४ ॥
ईस् । भ्वा० सेट् प० । ईसिँऽ [ गत्यर्थः] १.१५० ॥
ईङ्ख । भ्वा० सेट् प० । ईखिँऽ [ गत्यर्थः] १.१५१ ॥
ईज् । भ्वा० सेट् आ० । ईज गतिकुत्सनयोः १ २०७ ॥
ईञ्ज् । भ्वा॰ सेट् आ॰ । ईजिँ [ गतिकुत्सुनयोः ] इत्येके १.२०८॥
र्इड् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । ईडँ स्तुतौ १०.१८३ ॥
ईड् । अ० सेट् आ० । ईडँ स्तुतौ २.९ ॥
र्इर् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । ईरँ क्षेपे १०.३४२ ॥
```

```
ईर् । अ० सेट् आ० । ईरँ गतौ कम्पने च २.८ ॥
ईक्ष्य् । भ्वा॰ सेट् प॰ । ईक्ष्यँऽ [ईर्ष्यार्थः] १.५८७ ॥
ईर्ष्य । भ्वा० सेट् प० । ईष्यं ईर्ष्यार्थाः १ ५५८ ॥
ईश् । अ० सेट् आ० । ईशँ ऐश्वर्य २.१० ॥
ईष् । भ्वा० सेट् आ० । ईषँ गतिहिंसादर्शनेषु । १.६९५ ॥
ईष् । भ्वा० सेट् प० । ईषँ उज्ने १.७८० ॥
ईह । भ्वा० सेट् आ० । ईहँ चेष्टायाम् १.७१९ ॥
उ । भ्वा० अनिट् आ० । उङ्ऽ [ शब्दे | १.११०२ ॥
उक्ष । भ्वा० सेट् प० । उक्षँ सेचने १.७४५ ॥
उस् । भ्वा० सेट् प० । उसँऽ [ गत्यर्थः] १.१३६ ॥
उङ्ख् । भ्वा० सेट् प० । उखिँऽ [ गत्यर्थः] १.१३७ ॥
उच् । दि० सेट् प० । उचँ समवाये ४.१३४ ॥
उच् । भ्वा० सेट् प० । उचीँ विवासे १.२४४ ॥
उच् । तु० सेट् प० । उचीँ विवासे ६.१५ ॥
उज्झ् । तु० सेट् प० । उज्झँऽ ( उद्झँ) उत्सर्गे ६.२४ ॥
उञ्च् । भ्वा० सेट् प० । उचिँ उञ्चे १.२४३ ॥
उञ्च । तु० सेट् प० । उचिँ उञ्चे ६.१४ ॥
उठ् । भ्वा॰ सेट् आ॰ । उठँ उपघाते (प्रतिघाते) १.५४२ ॥
उठ् । भ्वा॰ सेट् प॰ । उठँ [ उपघाते] इत्येके १.३९२ ॥
उत्कण्ट । चु॰ सेट् उ॰ (१.३.७४) । कठिँ शोके । प्रायेणोत्पूर्व उत्कण्ठाव चनः १०.३८५ ॥
उद्झ् । तु० सेट् प० । उज्झँऽ ( उद्झँ) उत्सर्गे ६.२४ ॥
उभ्रस् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । उन्नसँ [ ऊचे] इत्येके १०.२७१॥
उन्द । रु० सेट् प० । उन्दीँ क्लेदने ७.२० ॥
उब्ज् । तु० सेट् प० । उब्जँ आर्जवे ६.२३ ॥
उभ् । तु० सेट् प० । उभँऽ [ पूरणे] ६.४४ ॥
उम्भ् । तु० सेट् प० । उम्भँ पूरणे ६.४४ ॥
उर्द । भ्वा० सेट् आ० । उदँ माने क्रीडायां च १.२० ॥
उर्व् । भ्वा॰ सेट् प॰ । उर्वींऽ [हिंसार्थः] १.६४० ॥
उष् । भ्वा० सेट् प० । उषँ दाःए १.७९२ ॥
उह । भ्वा० सेट् प० । उहिँरु अर्दने १.८४० ॥
ऊट् । भ्वा० सेट् प० । ऊठँ उपघाते १.३९१ ॥
ऊन ( ऊन्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । ऊनँ परिहाणे १०.४३० ॥
ऊय् । भ्वा० सेट् आ० । ऊर्यौ तन्तुसन्ताने १.५५६ ॥
ऊर्ज् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । ऊर्जं बलप्राणनयोः १०.२३ ॥
ऊर्णु । अ० सेट् उ० । ऊर्णुज् आच्चादन २.३४ ॥
ऊष् । भ्वा० सेट् प० । ऊषँ रुजायाम् १.७७९ ॥
```

```
ऊह । भ्वा० सेट् आ० । ऊहँ वितर्के १.७३४ ॥
ऋ । भ्वा० अनिट् प० । ऋ गतिप्रापुणयोः १.१०८६ ॥
ऋ । जु० अनिट् प० । ऋऽ [ गतौ वा ३.१७ ॥
ऋ । स्वा॰ सेट् प॰ । ऋ [ हिंसायाम्] [ इत्येके प्र.३८ ॥
ऋच् । तु० सेट् प० । ऋचँ स्तुतौ ६.२२ ॥
ऋच् । तु० सेट् प० । ऋचँ गतीन्द्रियप्रलयमूर्तिभावेषु ६.१६ ॥
ऋज् । भ्वा० सेट् आ० । ऋजुँ गतिस्थानार्जनोपार्जुनेषु १.२०० ॥
ऋञ्ज् । भ्वा० सेट् आ० । ऋजिँऽ [ भर्जने] १.२०१ ॥
ऋण् । त० सेट् उ० । ऋणुँ गतौ ८.४ ॥
ऋध् । दि० सेट् प० । ऋधुँ वृद्धौ ४.१६० ॥
ऋध् । स्वा० सेट् प० । ऋधुँ वृद्धौ ४.२७ ॥
ऋफ् । तु० सेट् प० । ऋफँऽ [ हिंसायाम्] ६.४० ॥
ऋम्फ् । तु० सेट् प० । ऋम्फँ हिंसायाम् ६.४१ ॥
ऋष् । तु० सेट् प० । ऋषीँ गतौ ६.७ ॥
ऋ । ऋ्या० सेट् प० । ऋ गतौ ९.३२ ॥
एज् । भ्वा० सेट् आ० । एजूँठ [ दीप्तौ ! १.२०३ ॥
एज् । भ्वा० सेट् प० । एजुँ कम्पने १.२६७ ॥
एठ । भ्वा० सेट् आ० । एठँ च [ विबाधायां ] १.३०० ॥
एध् । भ्वा० सेट् आ० । एधँ वृद्धौ १.२ ॥
एष् । भ्वा० सेट् आ० । एषुँ [ प्रयत्ने] इत्येके १.७०१ ॥
एष् । भ्वा० सेट् आ० । एषुँठ [ गतौ ] १.७०५ ॥
ओख् । भ्वा॰ सेट् प॰ । ओख़ँऽ [ शोषणालमध्योः] १.१२९ ॥
ओण् । भ्वा० सेट् प० । ओणृँ अपनयने १.५२३ ॥
ओलण्ड् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । ऑलर्डिं [ उत्क्षेपने] इत्येके १०.१४ ॥
कंस् । अ० सेट् आ० । किसँ गतिशासनयोः २.१४ ॥
कक् । भ्वा० सेट् आ० । ककँ लौल्ये १.९५ ॥
कख् । भ्वा० सेट् प० । कखँ हसने १.१२८ ॥
कस् । भ्वा० सेट् प० । कसेँ (म्) हसने १.८९३ ॥
कग् । भ्वा॰ सेट् प॰ । कर्गें( म्) नोच्यते । क्रियासामान्यार्थत्वात् । अनेकार्थत्वादित्य
```

\_न्ये १.९०० ॥

कङ्क् । भ्वा० सेट् आ० । किकुँऽ [ गत्यर्थः] १.९९ ॥
कच् । भ्वा० सेट् आ० । कचुँ बन्धने १.१९२ ॥
कज् । भ्वा० सेट् प० । कजुँ मदे इत्येके १.२६५ ॥
कञ्च् । भ्वा० सेट् आ० । किचुँऽ [ दीप्तिबन्धनयोः १.१९३ ॥
कट् । भ्वा० सेट् प० । कटीँ गती १.३५९ ॥
कट् । भ्वा० सेट् प० । कटैँ वर्षावरणयोः १.३३० ॥

```
कट् । भ्वा० सेट् प० । कठँ कृच्च्रजीवने १.३८५ ॥
कड़ । भ्वा० सेट् प० । कडँ मदे १.४१७ ॥
कड् । तु० सेट् प० । कडँ मदे ६.१०८ ॥
कड़ु । भ्वा० सेट् प० । कड़ुँ ( कद्डुँ) कार्किश्ये १.४०४ ॥
कण् । भ्वा० सेट् प० । कणँ( म्) ऽ [ गतौ १.९०३॥
कण् । भ्वा० सेट् प० । कणँऽ [ शब्दार्थः] १.५१७ ॥
कण् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । कणँ निमीलने १०.२४० ॥
कण्ट । भ्वा० सेट् आ० । कठिँ शोके १.२९७ ॥
कण्ट् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । कठिँ शोके । प्रायेणोत्पूर्व उत्कुण्ठाव चनः १०.३८५ ॥
कण्ड् । भ्वा० सेट् आ० । कर्डिं मदे १.३१६ ॥
कण्ड् । भ्वा० सेट् प० । कर्डिं [ मदे ] इत्येके १.४१८ ॥
कण्ड् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । किंड खण्डिन ( भेदन) १०.६७ ॥
कत्त्र (कत्त्र) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । कत्रँ (कत्त्रँ) शैथिल्ये १०.४५६ ॥
कत्थ् । भ्वा० सेट् आ० । कत्थँ श्लाघायाम् १.३७ ॥
कत्र (कत्र) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । कत्रँ (कत्त्रँ) शैथित्ये १०.४५६ ॥
कथ (कथ्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । कथँ वाक्यप्रबन्धे (वाक्यप्रबन्धने) १०.३८९ ॥
कद् । भ्वा॰ सेट् आ॰ । कदँ( म्) ऽ [ विक्लिंव्ये । वैकल्य इत्येकें इत्यन्ये] १.८८१ ॥
कद्ड् । भ्वा० सेट् प० । कड्डूँ ( कद्डुँ) कार्कप्ये १.४०४ ॥
कन् । भ्वा॰ सेट् प॰ । कर्नौं दीप्तिकान्तिगृतिषु १.५३१ ॥
कन्द् । भ्वा॰ सेट् आ॰ । किंद् म्) ऽ [ वैक्लव्ये । वैकल्य इत्येके १.८७८ ॥
कन्द । भ्वा॰ सेट् प॰ । कर्दिँऽ [ आखाने रोदने च] १.७३॥
कप् । भ्वा॰ सेट् आ॰ । कपुँ( म्) [ कृपायां गतौ च] इत्यन्ये १.८७७ ॥
कब् । भ्वा० सेट् आ० । कबृँ वर्णे १.४४० ॥
कम् । भ्वा० सेट् आ० । कमुँ कान्तौ १.५११ ॥
कम् । न कमिऽ [ मित्] १.९४९ ॥
कम्प् । भ्वा० सेट् आ० । कपिँ चलने १.४३५ ॥
कर्ज् । भ्वा० सेट् प० । कर्जं व्यथने १.२६० ॥
कर्ण (कर्ण) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । कर्णें भेदने (इति धात्वन्तुरमित्यपरे) १०.४७० ॥
कर्त (कर्त्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । कर्ते इत्यप्येके १०.४५७ ॥
कर्द । भ्वा० सेट् प० । कर्दं कुत्सिते शब्दे १.६१ ॥
कर्ब् । भ्वा० सेट् प० । कर्बंऽ [ गतौ | १.४८६ ॥
कर्व । भ्वा० सेट् प० । कवँऽ [ दर्पे] १.६६४ ॥
कल (कल्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । कलँ गतौ सङ्ख्याने च १०.४०४ ॥
कल् । भ्वा० सेट् आ० । कलुँ शब्दसङ्खयानयोः १ १ ५७० ॥
कल् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । कलँऽ [ क्षेपे  १०.९३ ॥
कल्ल् । भ्वा० सेट् आ० । कल्ल् अव्यक्ते शब्दे । अशब्द इत्येके १.५७१ ॥
```

```
कश्। अ० सेट् आ० । कशँ [ गतिशासनयोः ] इत्यन्ये ( इत्यपि ) २.१६ ॥
                  कष् । भ्वा० सेट् प० । कपँऽ [ हिंसार्थः ] १.७८१ ॥
                  कस् । भ्वा० सेट् प० । कसँ गतौ १.९९६ ॥
                  कस् । अ० सेट् आ० । कसँ [ गतिशासनयोः ] इत्येके २.१५ ॥
                  काङ्क्ष् । भ्वा० सेट् प० । काक्षिँऽ [ काङ्क्षायाम्] १.७६० ॥
                  काञ्च् । भ्वा० सेट् आ० । काचिँ दीप्तिबन्धनयोः १ १९४ ॥
                  काल (काल्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । कालँ [कालोपदेशे] च । इति पृथम्धातु
रित्येके १०.४२२ ॥
                  काश् । भ्वा० सेट् आ० । काशृँ दीप्तौ १.७३४ ॥
                  काश् । दि० सेट् आ० । काशृँ दीप्तौ ४ ४ ५ ॥
                  कास् । भ्वा० सेट् आ० । कासृँ शब्दकुत्सायाम् १.७१० ॥
                  कि । जु० अनिट् प० । कि ज्ञाने ३.२० ॥
                  किट् । भ्वा॰ सेट् प॰ । किटँऽ [ गतौ ! १.३५८ ॥
                  किट् । भ्वा॰ सेट् प॰ । किटँऽ [ त्रासे] १.३३८ ॥
                  कित् । भ्वा० सेट् प० । कितँ निवासे रोगापनयने च १.११४८ ॥
                  कित् । जु॰ सेट् प॰ । ( कितँ [ ज्ञाने च) ३.२१ ॥
                  किल् । तु० सेट् प० । किलँ श्वैत्यक्ती डुनयोः (श्वैत्ये) ६.८० ॥
                  कीट् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । कीटँ वर्णे ( वर्णे) १०.१४२ ॥
                  कील् । भ्वा० सेट् प० । कीलँ बन्धने १.६०२ ॥
                  कुंश् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । कुशिँठ [ भाषार्थः । १०.२९६ ॥
                  कुंश् । दि० सेट् प० । कुंशँ [ संश्लेषणे ( श्लेषणे) ] इत्यपरे ४.१२८ ॥
                  कुंस् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । कुसिँऽ [ भाषार्थः । १०.२९४ ॥
                  कुंस् । दि० सेट् प० । कुंसँ [ संश्लेषणे ( श्लेषणे) ] इत्यन्ये ४.१२७ ॥
                  कु । भ्वा० अनिट् आ० । कुङ्ऽ [ शब्दे ] १.११०३ ॥
                  कु । अ० अनिट् प० । कु शब्दे<sup>।</sup> २.३७ ॥
                  कु । तु० सेट् आ० । कुङ् शब्दे ६.१३६ ॥
                  कुक् । भ्वा० सेट् आ० । कुकँऽ [ आदाने] १.९६ ॥
                  कुच् । भ्वा० सेट् प० । कुचँ शब्दे तारे १.२११ ॥
                  कुच् । भ्वा० सेट् प० । कुचँ सम्पर्चनकौटिल्यप्रतिष्टम्भविलेखनेषु १.९९३ ॥
                  कुच्। तु० सेट् प०। कुचँ सुङ्कोचन ६.९५॥
                  कुज् । भ्वा० सेट् प० । कुजुँऽ स्तेयक णे १.२२६ ॥
                  कुञ्च् । भ्वा० सेट् प० । कुञ्चँऽ [ कौटिल्याल्पीभावयोः । १.२१२॥
                  कुञ्ज् । भ्वा० सेट् प० । कुजिँ अव्यक्ति शब्दे १.२५५ ॥
                  कुट् । चु० सेट् आ० । कुटँ [ चेदनि] इत्येके १०.२२२ ॥
                  कुट् । तु० सेट् प० । कुटँ कौटिल्ये ६.९३ ॥
                  कुट्ट । चु० सेट् आ० । कुट्टँ प्रतापने १०.२२६ ॥
```

```
कुड़ । तु० सेट् प० । कुडँ बाल्ये ६ ११३ ॥
                  कुण ( कुण्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । कुणँऽ [ आमन्त्रणे] १०.४३५ ॥
                  कुण् । तु० सेट् प० । कुणँ शब्दोपकर्णयोः ( शब्दोपतापयोः ) ६.६१ ॥
                  कुण्ट् । भ्वा० सेट् प० । कुटिँ [ वैकल्ये] इत्येके १.३६३ ॥
                  कुण्ट् । भ्वा॰ सेट् प॰ । कुठिँ च [ गतिप्रतिघाते ( प्रतिघाते) इत्येके १.३९७ ॥
                  कुण्ट । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । कुठिँ [ [ रक्षणि] वेष्टने ( च) । रक्षण् इत्येके इत्य
न्ये १०.७० ॥
                  कुण्ड् । भ्वा० सेट् आ० । कुडिँ दाःए १.३०३ ॥
                  कुण्ड । भ्वा० सेट् प० । कुडिँ वैकल्ये १.३६२ ॥
                  कुण्ड । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । कुडिँ [ अनृतभाष्णे] इत्यपरे १०.९॥
                  कुण्ड् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । कुडिँ रक्षणे १०.६८ ॥
                  कुत्स् । चु० सेट् आ० । कुत्सँ अवक्षेपने १०.२२० ॥
                  कुथ् । दि० सेट् प० । कुथँ पूर्तीभावे ४.१२ ॥
                  कुद् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । कुट्टँ [ अनृतभाषणे] इत्येके १०.८॥
                  कुन्थ् । भ्वा० सेट् प० । कुथिँऽ [ हिंसासङ्कलेश्वनयोः । १.४५ ॥
                  कुन्थ् । ऋया० सेट् प० । कुन्थँ संश्लेषणे ९.५० ॥
                  कुन्द्र । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । कुद्रिँ अनृतभाष्णे १०.७ ॥
                  कुप् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । कुपँऽ ( कृपँऽ) [ भाषार्थः । १०.३१० ॥
                  कुप् । दि० सेट् प० । कुपँ क्रोधे ४ १४६ ॥
                  कुमार (कुमार्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । कुमारँ ऋीडायाम् १०.४१८ ॥
                  कुम्ब् । भ्वा० सेट् प० । कुबिँ आच्चादन ( चादने) १.४९२ ॥
                  कुम्ब् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । कुबिँ आच्चादने ( चादने) १०.१५७ ॥
                  कुम्भ् । चु॰ सेट् उ॰ ( १.३.७४) । कुभिँ [ आच्चादन ( चादन) ] इत्येके १०.१५८॥
                  कुर् । तु० सेट् प० । कुरँ शब्दे । ६.६७ ॥
                  कुर्द् । भ्वा० सेट् आ० । कुर्दर [ क्रीडायामिव] १.२१ ॥
                  कुल् । भ्वा० सेट् प० । कुलँ संस्त्याने बन्धुषु च १.९७६ ॥
                  कुश् । दि० सेट् प० । कुशँ [ संश्लेषणे ( श्लेषणे) ] इत्येके ४.१२६ ॥
                  कुष्। ऋया० सेट् प० । कुषँ निष्कर्षे ९.५४ ॥
                  कुस् । दि० सेट् प० । कुसँ सुंश्लेषणे ( श्लेषणे) ४.१२५ ॥
                  कुस्म् । चु० सेट् आ० । कुस्मँ नाम्नो वा । कुत्सिस्मयने १०.२३६ ॥
                  कुह ( कुह) । चु० सेट आ० । कुहुँ विस्मापन १०.४४३ ॥
                  कू । तु० सेट आ० । कूङ् [ शब्दे ] इत्येके द १३७॥
                  कूज् । भ्वा० सेट् प० । कूजँऽ [ अव्यक्ति शब्दे ! १.२५४ ॥
                  कूट (कूट) । चु० सेट उ० (१.३.७४) । कूटँ परितापे । परिदाः अइत्यन्ये १०.४३२ ॥
                  कूट । चु० सेट आ० । कूटँ अप्रदाने । अवसादन इत्येके १०.२२५ ॥
```

कुट्ट । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । कुट्टँ चेदनभर्त्सनयोः १०.३४ ॥

```
कूण् । चु० सेट् आ० । कूणँ सङ्कोचन १०.२११ ॥
                  कूल् । भ्वा० सेट् प० । कूलँ आवरणे १.६०३ ॥
                  कृ । भ्वा॰ अनिट् उ॰ । (कृञ् करणे) १.१०४८ ॥
                  कृ । स्वा० अनिट् उ० । कृज् हिंसायाम् ४.७ ॥
                  कृ । त० अनिट् उ० । डुकृञ् करणे ८.१० ॥
                  कृड् । तु० सेट् प० । कृडँ घनुत्वे ६.११२ ॥
                  कृण्व । भ्वा० सेट् प० । कृविँ हिंसाकर्णयोश्व १.६८२ ॥
                  कृत् । तु० सेट् प० । कृतीँ चेदने ६.१७१ ॥
                  कृत् । रु० सेट् प० । कृतीँ वेष्टने ७.१० ॥
                  कृप (कृप) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । कृपँऽ [ दौर्बल्ये] १०.४०८ ॥
                  कृप् । भ्वा॰ सेट् आ॰ । कृपुँ( म्) [ ऋपुँ( म्) कपुँ( म्) ] कृपायां गतौ च १.८७५ ॥
                  कृप् । भ्वा० सेट् आ० । कृपूँ सामर्थ्ये १.८६६ ॥
                  कृप् । चु॰ सेट् उ॰ ( १.३.७४) । कृपेश्व [ अवकल्कन । मिश्रीकरण इत्येक । चिन्तन इत्य
न्ये] १०.२७८ ॥
                  कृश् । दि० सेट् प० । कृशँ तनूकरणे ४.१४० ॥
                  कृष् । भ्वा० अनिट् प० । कृषँ विलेखने १.११४५ ॥
                  कृष् । तु० अनिट् उ० । कृषँ विलेखने ६.६ ॥
                  कृ । तु० सेट प० । कृ विक्षेपे ( निक्षेपे) ६.१४५ ॥
                  कृ । ऋया० सेट् उ० । कृञ् हिंसायाम् ९.१८ ॥
                  कृ । ऋया० सेट प० । कृ हिंसायाम् ९.३१ ॥
                  कृत् । चु० सेट उ० ( १.३.७४) । कृतँ संशब्दन १०.१४४ ॥
                  कूप् । भ्वा० सेट् आ० । कृपूँ सामर्थ्ये १.८६६ ॥
                  केत (केत्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । केतँ श्रावणे निमन्त्रणे च १०.४३७ ॥
                  केप् । भ्वा० सेट् आ० । के<u>प</u>्ँऽ [ [ कम्पने] च] १.४२६ ॥
                  केल् । भ्वा० सेट् प० । केलृँऽ [ चलने] १.६१६ ॥
                  केव् । भ्वा० सेट् आ० । केवृँ [ सेवनि] इत्यप्येके १.४८३ ॥
                  कै । भ्वा० अनिट् प० । कैऽ [ शब्दे । १.१०६४ ॥
                  क्नथ् । भ्वा० सेट् प० । क्नथँ( म्) ऽ [ हिंसार्थः । १.९११ ॥
                  क्नस् । दि० सेट् प० । क्नसुँ ह्वरणदीप्त्योः ४.७ ॥
                  क्नस् । क्नसुँऽ [ मित्] १.९३९ ॥
                  क्नू । ऋया० सेट् उ० । क्नू अ शब्दे ९.१२ ॥
                  क्नूय् । भ्वा० सेट् आ० । क्नूयीँ शब्द उन्दे च १.४४८ ॥
                  क्मर् । भ्वा० सेट् प० । क्मरँ हूर्चने १.६३६ ॥
                  क्रथ् । भ्वा० सेट् प० । क्रथँ( म्) ऽ [ हिंसार्थः । १.९१२ ॥
                  कद । भ्वा॰ सेट् आ॰ । कदुँ म्) ऽ [ विक्लिब्ये । वैकल्य इत्येके इत्युन्ये] १.८८२ ॥
```

कूण ( कूण्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । कूणँ [ श्रावणे निमन्त्रणे च] सङ्कोचने ऽपि १०.४३८ ॥

```
कन्द् । भ्वा० सेट् आ० । कदिँ म्) ऽ विक्लव्ये । वैकल्य इत्येके १.५७९ ॥
क्रन्द् । भ्वा० सेट् प० । क्रदिँऽ [ आः वाने रोदने च] १.७४ ॥
कप् । भ्वा० सेट् आ० । कप् म्) [ कृपायां गतौ च] इत्येके १.८७६ ॥
क्रम् । भ्वा० सेट् प० । क्रम् पादविक्षेपे १.५४५ ॥
की । क्या॰ अनिट् उ॰ । डुक्रीज् द्रव्यविनिमये ९.१ ॥
क्रीड़ । भ्वा० सेट् प० । क्रीड़ विहारे १.४०५ ॥
कुञ्च । भ्वा० सेट् प० । कुञ्चँ कौटिल्याल्पीभावयोः १.२१३ ॥
कुड़ । तु० सेट् प० । कुडँऽ [ निमज्जनि इत्येके दृश्य ॥
कुध् । दि० अनिट् प० । कुधँ कोधे (कोपे) ४.८६ ॥
कुश् । भ्वा० अनिट् प० । कुशँ आ वाने रोदने च १.९९२ ॥
क्लथ् । भ्वा॰ सेट् प॰ । क्लथँ (म) हिंसार्थाः १.९१३ ॥
क्लद् । भ्वा॰ सेट् आ॰ । क्लदुँ म्) [ वैक्लब्ये । वैकल्य इत्येके इत्यन्ये १.८८३ ॥
क्लन्द् । भ्वा० सेट् आ० । क्लिदिं( म्) वैक्लिव्ये । वैकिल्य इत्येके इत्यन्ये १.८८० ॥
क्लन्द् । भ्वा० सेट् प० । क्लदिँ आः वाने रोदने च १.७५ ॥
क्लप् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । क्लपँ [ व्यक्तायां वाचि] इत्येके १०.१६२ ॥
क्लम् । दि० सेट् प० । क्लमुँ ग्लानौ ४.१०४ ॥
क्लिद् । दि० सेट् प० । क्लिदूँ आद्रीभावे ४.१५७ ॥
क्लिन्द् । भ्वा० सेट् आ० । क्लिदिँ परिदेवने १.१५ ॥
क्लिन्द् । भ्वा० सेट् प० । क्लिदिँ परिदेवन १.७६ ॥
क्लिश् । दि० सेट् आ० । क्लिशँ उपतापे ४.५७ ॥
क्लिश् । ऋया० सेट् वेट् प० । क्लिश् विबाधने ९.५८ ॥
क्लीब् । भ्वा० सेट् आ० । क्लीबृँ अधार्ष्टर्ये १.४४१ ॥
क्लु । भ्वा० अनिट् आ० । क्लुङ् [ गतौ ] इत्येके १.१११३ ॥
क्लेश् । भ्वा॰ सेट् आ॰ । क्लेश् अव्यक्तायां वाचि । बाधन इत्यन्ये (इति दुर्गः) १.६९१ ॥
क्वण् । भ्वा० सेट् प० । क्वणँऽ [ शब्दार्थः] १.५१८ ॥
क्वथ् । भ्वा० सेट् प० । क्वथँ निष्पाके १.९८१ ॥
क्षञ्ज् । भ्वा॰ सेट् आ॰ । क्षजिँ( म्) गतिदानयोः १.८७३ ॥
क्षञ्ज् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । क्षजिँ कृच्च्रजीवने १०.११३ ॥
क्षण् । त० सेट् उ० । क्षणुँ हिंसायाम् ८.३ ॥
क्षप (क्षप्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । क्षपँ प्रेरण १०.४८७ ॥
क्षम् । भ्वा० सेट् आ० । क्षमूँष् सहने १.५१० ॥
क्षम् । दि० सेट् वेट् प० । क्षम्ँ सहने ४.१०३ ॥
क्षम्प् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । क्षपिँ क्षान्त्याम् १०.११२ ॥
क्षर् । भ्वा० सेट् प० । क्षरँ सञ्चलने १.९८६ ॥
क्षल् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । क्षलं शौचकर्मणि १०.८६ ॥
```

```
क्षि । भ्वा॰ अनिट् प॰ । क्षि क्षये १.२६९ ॥
                    क्षि । स्वा॰ सेट् प॰ । क्षिऽ [ क्षीऽ] [ हिंसायाम्] । क्षिर्भाषायामित्येके प्र.३३ ॥
                    क्षि । तु० अनिट् प० । क्षि निवासगत्योः ६.१४३ ॥
                    क्षिण् । त० सेट् उ० । क्षिणुँ [ हिंसायाम्] च ८.४ ॥
                    क्षिप् । दि० अनिट् प० । क्षिपँ प्रेरने ४.१५ ॥
                    क्षिप् । तु० अनिट् उ० । क्षिपं प्रेरणे ६.५ ॥
                    क्षिव् । भ्वा॰ सेट् प॰ । क्षिवुँऽ (क्षीवुँऽ) [ निरसने] १.६४८ ॥
                    क्षी । स्वा॰ सेट् प॰ । क्षी [ हिंसायाम्] इत्येके । क्षिर्भाषायामित्येके प्र.३९ ॥
                    क्षीज् । भ्वा० सेट् प० । क्षीजँ अव्यक्ते शब्दे १.२७० ॥
                    क्षीब् । भ्वा० सेट् आ० । क्षीबृँ मदे<sup>।</sup> १.४४२ ॥
                    क्षीव् । भ्वा० सेट् आ० । क्षीवृँ [ मदे | इत्येके १.४४३ ॥
                    क्षीष् । ऋया० अनिट् प० । क्षीष् हिंसायाम् ९.४२ ॥
                    क्षु । अ० सेट् प० । टुक्षु शब्दे २.३१ ॥
                    क्षुद् । रु० अनिट् उ० । क्षुदिँर् सम्प्रेषणे ७.६ ॥
                    क्षुध् । दि० अनिट् प० । क्षुधँ बुभुक्षायाम् ४.८७ ॥
                    क्षुम् । भ्वा० सेट् आ० । क्षुभँ सञ्चलने १.८५४ ॥
                    क्षुम् । दि० सेट् प० । क्षुमँ सञ्चलने ४.१५४ ॥
                    क्षुम् । ऋया० सेट् प० । क्षुमँ सञ्चलने ९.५५ ॥
                    क्षुर् । भ्वा० सेट् प० । क्षुरँ सञ्चये १.९८७ ॥
                    क्षुर् । तु० सेट् प० । क्षुरँ विलेखने ६.७० ॥
                    क्षेव् । भ्वा० सेट् प० । क्षेवुँ निरसने १.६४९ ॥
                    क्षै । भ्वा० अनिट् प० । क्षेठ [ क्षये] १.१०६१ ॥
                    क्षोट (क्षोट्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । क्षोटँ क्षेपे १०.४१६ ॥
                    क्ष्णु । अ० सेट् प० । क्ष्णु तेजने २.३२ ॥
                    क्ष्माय् । भ्वा॰ सेट् आ॰ । क्ष्मायीँ विधूनने १.४४९ ॥
                    क्ष्मील् । भ्वा० सेट् प० । क्ष्मीलँ निमेषणे १.५९८ ॥
                    क्ष्विद् । भ्वा॰ सेट् आ॰ । जिक्ष्विदाँ [ स्नेहनमोचनयोः ( गात्रप्रस्रवण) । स्नेहनमोहनयो
रित्येके चेत्येके १.८४६॥
                    क्षिवद् । भ्वा॰ सेट् प॰ । जिक्ष्विदाँ अव्यक्ते शब्दे १.११३३ ॥
                    क्ष्विद् । दि० सेट् प० । जिक्ष्विदाँ स्नेहनमोचनयोः ४.१५९ ॥
                    क्ष्वेल् । भ्वा० सेट् प० । क्ष्वेलुँऽ [ चलने] १.६१८ ॥
                    खच् । ऋया० सेट् प० । खचँ भूतप्रादुभवि ९.६७ ॥
                    खज् । भ्वा० सेट् प० । खजँ मन्थे १.२६४ ॥
                    खञ्ज् । भ्वा० सेट् प० । खिज गतिवैकल्ये १.२६६ ॥
                    खट् । भ्वा० सेट् प० । खटँ काङ्क्षायाम् १.३४६ ॥
                    खट्ट । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । खट्टँ संवरण १०.१२७ ॥
```

```
खड् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । खडँ८ [ खण्डने ( भेदने) ] १०.६५ ॥
खण्ड् । भ्वा० सेट् आ० । खर्डिं मन्थे १.३१७ ॥
खण्ड । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । खडिँऽ [ खण्डिन ( भेदिन) ] १०.६६ ॥
खद् । भ्वा० सेट् प० । खदँ स्थैर्ये हिंसायां च १.५२ ॥
खन् । भ्वा० सेट् उ० । खनुँ अवदारणे १.१०२० ॥
खर्ज् । भ्वा० सेट् प० । खर्जें [ व्यथने ] पूजने च १.२६१ ॥
खर्द । भ्वा० सेट् प० । खदँ दन्दशूके १.६२ ॥
खर्ब । भ्वा० सेट् प० । खर्बंऽ [ गतौ ! १.४८७ ॥
खर्व । भ्वा० सेट् प० । खर्वैऽ [ दर्पे १.६६४ ॥
खल् । भ्वा॰ सेट् प॰ । खलँ [ सुञ्चलनि] सञ्चये ( च) १.६२६ ॥
खव् । ऋया० सेट् प० । खवँ [ भूतप्रादुभवि] इत्येके ९.६८ ॥
खष् । भ्वा० सेट् प० । खपँऽ [ हिंसार्थः । १.७८२ ॥
खाद् । भ्वा० सेट् प० । खादुँ भक्षणि १.५१ ॥
खिट् । भ्वा० सेट् प० । खिटँ त्रासे १.३३९ ॥
खिद् । दि० अनिट् आ० । खिदँ दैन्ये ४.६६ ॥
खिद् । तु० अनिट् प० । खिदँ परिघाते ( परिघातने) ६.१७२ ॥
खिद् । रु० अनिट् आ० । खिदँ दैन्ये । ७.१२ ॥
सु । भ्वा० अनिट् आ० । सुङ्ऽ [ शब्दे । १,११०४ ॥
खुज् । भ्वा० सेट् प० । खुजुँ स्तेयकरणे १.२२७ ॥
खुड् । तु० सेट् प० । खुडँऽ [ [ संवरणे] इत्येके ६.११९॥
खुण्ड् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । खुडिँ खण्डने १०.७२ ॥
खुर् । तु० सेट् प० । खुरँ चेदने ६.६८ ॥
खुर्द् । भ्वा० सेट् आ० । खुर्द्ऽ [ क्रीडायामेव] १.२२ ॥
खेट ( खेट्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । खेटँ भक्षण १०.४१३ ॥
खेड ( खेड्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । खेडँ [ भक्षणे] इत्येके १०.४१४ ॥
खेल् । भ्वा० सेट् प० । खेलुँऽ [ चलने] १.६१७ ॥
खेव् । भ्वा० सेट् आ० । खेवूँऽ [ सेवन ] इत्यप्येक । १.५८१ ॥
खै । भ्वा० अनिट् प० । खै खदने १.१०६० ॥
खोट ( खोट्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । खोटँ [ भक्षणे] इत्यन्ये १०.४१५ ॥
खोर् । भ्वा० सेट् प० । खोऋँ गतिप्रतिघाते १.६३३ ॥
खोल् । भ्वा॰ सेट् प॰ । खोलुँऽ [ गतिप्रतिघाते] १.६३२ ॥
ख्या । अ० अनिट् प० । ख्या प्रकथने २.५५ ॥
गज् । भ्वा० सेट् प० । गजँऽ [ शब्दार्थः] १.२७९ ॥
गज् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । गजँऽ [ शब्दार्थः] १०.१४९ ॥
गञ्ज् । भ्वा० सेट् प० । गर्जिंऽ [ शब्दार्थः] १.२८० ॥
गड़ । भ्वा० सेट् प० । गडँ( म्) सेचने १.८८६ ॥
```

```
गण ( गण्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । गणँ सुङ्खयाने १०.३९१ ॥
गण्ड् । भ्वा० सेट् प० । गर्डिं वदनैकदेशे १.४१९ ॥
गण्ड् । भ्वा० सेट् प० । गर्डिं वदनैकदेशे १.६८ ॥
गद ( गद्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । गदीँ देवशब्दे १०.३९९ ॥
गद् । भ्वा० सेट् प० । गदँ व्यक्तायां वाचि १.५४ ॥
गन्ध् । चु० सेट् आ० । गन्धँ अर्दने १०.२०४ ॥
गम् । भ्वा० अनिट् प० । गमूँऽ [ गतौ ! १.११३७ ॥
गर्ज् । भ्वा० सेट् प० । गर्जं शब्दे १.२४८ ॥
गर्ज् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । गर्जंऽ [ शब्दे १०.१७७ ॥
गर्द् । भ्वा० सेट् प० । गर्दं शब्दे १.५९ ॥
गर्द । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । गर्दै शब्दे १०.१७८ ॥
गर्ध् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । गर्धं अभिकाङ्क्षायाम् १०.१७९ ॥
गर्ब् । भ्वा० सेट् प० । गर्बंऽ [ गतौ । १.४८८ ॥
गर्व ( गर्व्) । चु० सेट् आ० । गर्वं माने १०.४४९ ॥
गर्व । भ्वा० सेट् प० । गर्वं दर्पे १.६६६ ॥
गर्ह । भ्वा॰ सेट् आ॰ । गहँउ [ कुत्सायाम्] १.७२३ ॥
गर्ह । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । गर्है विनिन्दने १०.३८३ ॥
गल् । भ्वा॰ सेट् प॰ । गलँ अदने ( भक्षणि स्रावे च ) १.६२७ ॥
गल् । चु० सेट् आ० । गलँ स्रवणे १०.२२३ ॥
गल्भ् । भ्वा० सेट् आ० । गल्भँ धाष्ट्रये १.४५७ ॥
गल्ह । भ्वा० सेट् आ० । गल्हुँ कुत्सायाम् १.७२४ ॥
गवेष ( गवेष्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । गवेषँ मार्गणे १०.४२५ ॥
गा । भ्वा० अनिट् आ० । गाङ् गतौ १.११०१ ॥
गा । जु० अनिट् प० । गा स्तुतौ ३.२६ ॥
गाध् । भ्वा० सेट् आ० । गाधृँ प्रतिष्ठालिप्सयोर्ग्रन्थे च १.४ ॥
गाह । भ्वा० सेट् आ० । गाहुँ विलोडने १.७३६ ॥
गु । भ्वा० अनिट् आ० । गुङ् अव्यक्ति शब्दे १.११०० ॥
गु । भ्वा० अनिट् आ० । गुङ्ऽ [ शब्दे । १.११०५ ॥
गु । तु० अनिट् प० । गु पुरीषोत्सर्गे ६.१३४ ॥
गुज् । भ्वा० सेट् प० । गुजँऽ [ अव्यक्ते शब्दे । १.२३० ॥
गुज् । तु० सेट् प० । गुजँ शब्दे ६.९६ ॥
गुञ्ज् । भ्वा० सेट् प० । गुजिँ अव्यक्ते शब्दे १.२३१ ॥
गुड् । तु० सेट् प० । गुडँ रक्षायाम् ६.९७ ॥
गुण ( गुण्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । गुणँ चामन्त्रणे १०.४३६ ॥
गुण्ठ । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । गुठिँ [ [ रक्षणे] वेष्टने ( च) । रक्षण् इत्येके
```

```
गुण्ड् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । गुडिँ [ रक्षणे] वेष्टन ( च) । रक्षण इत्येके १०.६९ ॥
गुद् । भ्वा० सेट् आ० । गुद् ऋीडायामेव १.२४ ॥
गुध् । दि० सेट् प० । गुधँ परिवेष्टने ४.१४ ॥
गुध् । ऋया० सेट् प० । गुधँ रोषे ९ ५३ ॥
गुप् । भ्वा० सेट् आ० । गुपँ गोपने १.११२४ ॥
गुप् । भ्वा० सेट् प० । गुपूँ रक्षणि १.४६१ ॥
गुप् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । गुपँऽ [ भाषार्थः १०.३०२ ॥
गुप् । दि० सेट् प० । गुपँ व्याकुलत्वे ४.१४७ ॥
गुफ् । तु० सेट् प० । गुफँऽ [ ग्रन्थे] ६.४२ ॥
गुम्फ् । तु० सेट् प० । गुम्फँ ग्रन्थे ६.४३ ॥
गुर् । तु० सेट् आ० । गुरीँ उद्यमने ६ १३१ ॥
गुर्द । भ्वा॰ सेट् आ॰ । गुर्देऽ [ ऋीडायामेव ( गुडऋीडायामेव) ] १.२३ ॥
गुर्द । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । गुर्दं पूर्वनिकेत्ने । निकेतने इत्यन्ये १०.१८० ॥
गुर्व् । भ्वा० सेट् प० । गुर्वी उद्यमने १.६४४ ॥
गुह् । भ्वा० सेट् उ० । गुहूँ संवरणे १.१०४३ ॥
गूर । चु० सेट् आ० । गूरँ उद्यमने १०.२१७ ॥
गूर् । दि० सेट् आ० । गूरीँ हिंसागत्योः ४.४९ ॥
गूह । भ्वा० सेट् आ० । गृह्ँ ग्रहणे १.७३७ ॥
गृ । भ्वा० अनिट् प० । गृऽ [ सेचने] १.१०८७ ॥
गृज् । भ्वा० सेट् प० । गृजँऽ [ शब्दार्थः] । गजँ मदने च १.२८१ ॥
गृञ्ज् । भ्वा० सेट् प० । गृजिँऽ [ शब्दार्थः] १.२८२ ॥
गृध् । दि० सेट् प० । गृधुँ अभिकाङ्क्षायाम् ४.१६१ ॥
गृह ( गृह) । चु० सेट् आ० । गृहँ ग्रहणे १०.४४१ ॥
गृ । चु० सेट् आ० । गृ विज्ञाने १०.२३१ ॥
गू । तु० सेट् प० । गू निगरण ६.१४६ ॥
गृ । ऋया० सेट प० । गृ शब्दे ९.३३ ॥
गेप । भ्वा० सेट् आ० । गेपुँठ [ कम्पने] च] १.४२७ ॥
गेव् । भ्वा० सेट् आ० । गेवृँठ [ सेवने] १.४७४ ॥
गेष् । भ्वा० सेट् आ० । गेषुँ अन्विच्चायाम् १.६९८ ॥
गै । भ्वा० अनिट् प० । गै शब्दे १.१०६४ ॥
गोम (गोम्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । गोमँ उपलेपने १०.४१७ ॥
गोष्ट । भ्वा० सेट् आ० । गोष्टँऽ [ सङ्घाते] १.२९० ॥
ग्रन्थ् । भ्वा० सेट् आ० । ग्रथिँ कौटिल्ये १.३६ ॥
ग्रन्थ । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । ग्रन्थँ बन्धने १०.३६२ ॥
ग्रन्थ् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । ग्रन्थँ सन्दर्भे १०.३७५ ॥
ग्रन्थ । ऋया० सेट् प० । ग्रन्थँ सन्दर्भे ९.४९ ॥
```

```
ग्रस् । भ्वा० सेट् आ० । ग्रसुँठ [ अदने] १.७१७ ॥
ग्रस् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । ग्रसँ ग्रहणे १०.२७९ ॥
ग्रह । ऋया० सेट्० उ० । ग्रह उपादाने ९.७१ ॥
ग्राम (ग्राम्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । ग्रामँठ [आमन्त्रणे] १०.४३४ ॥
ग्रुच् । भ्वा० सेट् प० । ग्रुचुँऽ स्तेयकरणे १.२२४ ॥
ग्लस् । भ्वा० सेट् आ० । ग्लसुँ अदने १.७१८ ॥
ग्लह । भ्वा० सेट् आ० । ग्लहुँ [ ग्रहणे] च ( अपादाने) १.७३८॥
ग्ला । ग्लाऽ [ [ अनुपसर्गाद्वा] च] [ मित्] १.९४५ ॥
ग्लुच् । भ्वा० सेट् प० । ग्लुचुँ इस्तेयकरणे १.२२५ ॥
ग्लुञ्च् । भ्वा० सेट् प० । ग्लुञ्चँऽ [ गतौ । १.२२८ ॥
ग्लेप् । भ्वा० सेट् आ० । ग्लेपुँ च [ कम्पने] १.४२८॥
ग्लेप् । भ्वा० सेट् आ० । ग्लेपुँ दैन्ये १.४२४ ॥
ग्लेव् । भ्वा० सेट् आ० । ग्लेवृँऽ [ सेवने] १.५७६ ॥
ग्लेष् । भ्वा० सेट् आ० । ग्लेषुँ [ अन्विच्चायाम्] इत्येके १.६९९ ॥
ग्लै । भ्वा० अनिट् प० । ग्लैऽ [ हर्षक्षये] १.१०५१ ॥
ग्लै । भ्वा॰ सेट् प॰ । ग्लाऽ [ [ अनुपसर्गाद्वा] च] [ मित्] १.९४५ ॥
घग्घ । भ्वा० सेट् प० । घग्घँ [ हसने] इत्येके १.१८० ॥
घघ् । भ्वा० सेट् प० । घघँ हसने १.१७९ ॥
घट । भ्वा० सेट् आ० । घटुँ( म्) चेष्टायाम् १.५६७ ॥
घट । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । घटँ सङ्घाते । हन्त्यर्थाश्च १०.२४८ ॥
घट् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । घटँऽ [ भाषार्थः । १०.२९७ ॥
घट्ट । भ्वा० सेट् आ० । घट्टँ चलने १.२९२ ॥
घट्ट । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । घट्टँ चलने १०.१२५ ॥
घण्ट । चु० सेट उ० ( १.३.७४) । घटिँऽ [ भाषार्थः । १०.२९८॥
घष् । भ्वा० सेट् आ० । घषुँ [ कान्तिकरुणे] इति केचित् १.७४० ॥
घस् । भ्वा० सेट् प० । घस्ँ अदने १.८१२ ॥
घिण्ण् । भ्वा० सेट् आ० । घिणिँऽ [ ग्रहणे] १.४०२ ॥
घुंष् । भ्वा० सेट् आ० । घुषिँ कान्तिकरणे १.७३९ ॥
घु । भ्वा॰ अनिट् आ॰ । घुङ्ऽ [ शब्दे । १.११०६ ॥
घुट् । भ्वा० सेट् आ० । घुटुँ पि्वर्तने १.८४८ ॥
घुट् । तु० सेट् प० । घुटँ प्रतिघाते ६.११५ ॥
घुण् । भ्वा० सेट् आ० । घुणँऽ [ भ्रमणे] १.५०५ ॥
घुण् । तु० सेट् प० । घुणँऽ [ भ्रमणे] ६.६४ ॥
घुण्ण् । भ्वा० सेट् आ० । घुणिँऽ [ ग्रहणे] १.५०३ ॥
घुर् । तु० सेट् प० । घुरँ भीमार्थशब्दयोः १ ६.७१ ॥
घुष् । भ्वा० सेट् प० । घुषिँर् अविशब्दने । शब्द इत्यन्ये पेठुः १.७४१ ॥
```

```
घुष् । चु० सेट उ० ( १.३.७४) । घुषिँर् विशब्दिन १०.२५१ ॥
घूर् । दि० सेट् आ० । घूरीऽ [ हिंसावयोह्न्योः] ४.५० ॥
घूर्ण । भ्वा० सेट् आ० । घूर्णं भ्रमणे १.५०६ ॥
घूर्ण्। तु० सेट् प०। घूर्णं भ्रमणे ६.६४॥
घृ । भ्वा० अनिट् प० । घृ सेचने १.१०८८ ॥
घृ । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । घृ प्रस्नवणि । स्नावण इत्येके १०.१५२ ॥
घृ । जु० अनिट् प० । घृ क्षरणदीप्त्योः ३.१५ ॥
घृण् । त० सेट् उ० । घृणुँ दीप्तौ ५.७ ॥
घृण्ण् । भ्वा० सेट् आ० । घृण्णिँ ग्रहणे १.५०४ ॥
घृष् । भ्वा० सेट् प० । घृषुँ सङ्घर्षे १.८०५ ॥
घ्रा । भ्वा० अनिट् प० । घ्रा गन्धोपादाने ( घ्राणे) १.१०७५ ॥
म्राघ् । भ्वा॰ सेट् आ॰ । भ्राघृँ [ सामर्थ्ये] इत्यपि केचित् १.१२१ ॥
ङु । भ्वा० अनिट् आ० । ङुङ् शब्दे १.११०७ ॥
चकास् । अ० सेट् प० । चकासृँ दीप्तौ २.६९ ॥
चक् । भ्वा० सेट् आ० । चकुँ तृप्तौ प्रतिघाते च १.९८ ॥
चक् । भ्वा॰ सेट् प॰ । चकँ( म्) तृप्तौ १.८९२ ॥
चक्क । चु॰ सेट् उ॰ ( १.३.७४) । चक्कँऽ [ व्यथने] १०.८४ ॥
चक्ष् । अ० अनिट् आ० । चिक्षुँङ् व्यक्तायां वाचि । अयं दर्शनेऽपि २.७ ॥
चञ्च । भ्वा० सेट् प० । चञ्चुँऽ [ गत्यर्थः] १.२१७ ॥
चट । भ्वा० सेट् प० । चटॅं [ वर्षाव रणयो: ] इत्येके १.३३१ ॥
चट् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । चटँऽ [ भेदने] १०.२४६ ॥
चण् । भ्वा॰ सेट् प॰ । चणँ( म्) ऽ [ [ गतौ ] दाने च ] १.९०५ ॥
चण्ड् । भ्वा० सेट् आ० । चडिँ कोपे १.३१२ ॥
चण्ड् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । चडिँ कोपे । चण्ड इत्यन्ये १०.७५ ॥
चत् । भ्वा० सेट् उ० । चतेंंऽ [ पिरभाषणे] याचने ( च) ] १.१००३ ॥
चद् । भ्वा॰ सेट् उ॰ । चर्वै [ परिभाषणे] याचने ( च) १.१००४ ॥
चन् । भ्वा० सेट् प० । चनँ( म्) च [ हिंसार्थः । १.९१४ ॥
चन् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । चनँ श्रद्धोपहननयोरित्येके १०.३७८ ॥
चन्द् । भ्वा० सेट् प० । चिंदं आह्नादे दीप्तौ च १.७१ ॥
चप् । भ्वा० सेट् प० । चपँ सान्त्वने १.४६५ ॥
चप् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । चपँ( म्) [ परिकल्पने] इत्येके १०.१२१ ॥
चम् । [ न] ऽचमाम् [ मित्] १.९५१ ॥
चम् । भ्वा० सेट् प० । चमुँऽ [ अदने] १.५४० ॥
चम् । स्वा० सेट् प० । चमुँ भक्षणे ५.३१ ॥
चम्प् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । चपिँ गत्याम् १०.१११ ॥
चय् । भ्वा० सेट् आ० । चयुँठ [ गतौ । १.४४० ॥
```

```
चर् । भ्वा० सेट् प० । चरँ गत्यर्थाः । चरितर्भक्षणर्थोऽपि ( चरँ भक्षणे च) ( चरितर्भक्ष
णेऽपि<sup>।</sup>) १.६४० ॥
                  चर् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । चरँ संशये १०.२७४ ॥
                  चर्च् । भ्वा० सेट् प० । चर्चंऽ [ परिभाषणहिंसातर्जनेषु १.८१४ ॥
                  चर्च । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । चर्चं अध्ययने १०.२३७ ॥
                  चर्च् । तु० सेट् प० । चर्चेंऽ [ परिभाषणभर्त्सनयोः ] ६.१९ ॥
                  चर्ब् । भ्वा० सेट् प० । चर्बं गतौ । चर्बं अदने च १.४९१ ॥
                  चर्व । भ्वा० सेट् प० । चवँ अदने १.६६० ॥
                  चल् । भ्वा० सेट् प० । चलँ कम्पने १.९६६ ॥
                  चल् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । चलँ भृतौ १०.९७ ॥
                  चल् । तु० सेट् प० । चलँ विलसने ६.८३ ॥
                  चल् । कम्पने चलिः [ मित्] १.९२४ ॥
                  चष् । भ्वा० सेट् उ० । चष् भक्षणि १.१०३४ ॥
                  चह ( चह्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । चहँ परिकल्कने १०.४०५ ॥
                  चह । भ्वा० सेट् प० । चहँ परिकल्कने १.८३० ॥
                  चह । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । चहँ( म्) परिकल्पने १०.१२० ॥
                  चाय् । भ्वा॰ सेट् उ॰ । चायूँ पूजानिशामनयोः १.१०२३ ॥
                  चि । चु॰ सेट् उ॰ ( १.३.७४) । चिऽ ( जुचिँ जिविँ) [ [ भाषार्थः ] च] १०.३२५ ॥
                  चि । चु॰ सेट् उ॰ ( १.३.७४) । चिञ् ( म्) चयन १०.१२४ ॥
                  चि । स्वा० अनिट् उ० । चिज् चयने ४.४ ॥
                  चिट् । भ्वा॰ सेट् प॰ । चिटँ परप्रैष्ये ( परप्रेष्ये) १.३५३ ॥
                  चित् । भ्वा॰ सेट् प॰ । चितीं सञ्ज्ञाने १.३९ ॥
                  चित् । चु० सेट् आ० । चितँ सञ्चेतने १०.१९२ ॥
                  चित्र ( चित्र्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । चित्रं चित्रीकरणे । कुदाचिद्दर्शने १०.४५९ ॥
                  चिन्त् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । चितिँ स्मृत्याम् १०.२ ॥
                  चिरि । स्वा॰ सेट् प॰ । चिरिऽ [ हिंसायाम] ५.३४ ॥
                  चिल् । तु० सेट् प० । चिलँ वसने ६.८२ ॥
                  चिल्ल् । भ्वा० सेट् प० । चिल्लाँ शैथिल्ये भावकरणे च १.६११ ॥
                  चीक् । चु॰ सेट् उ॰ ( १.३.७४) । चीकँ [ आमर्षण] च १०.३६४ ॥
                  चीब् । भ्वा० सेट् उ० । चीब् | आदानसंवरणयोः | इत्येके १.१०२२ ॥
                  चीब् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । चीवँऽ ( चीबँऽ) [ भाषार्थः । १०.३०५ ॥
                  चीम् । भ्वा० सेट् आ० । चीम् च [ कत्थने] १.४४६ ॥
                  चीव् । भ्वा॰ सेट् उ॰ । चीवृँ आदानसंवरणयोः १.१०२१ ॥
                  चीव् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । चीवँऽ ( चीबँऽ) [ भाषार्थः । १०.३०५ ॥
                  चुक्क । चु॰ सेट् उ॰ ( १.३.७४) । चुक्कँ व्यथन १०.५४ ॥
```

चुच्य । भ्वा० सेट् प० । चुच्यँ [ अभिषवे] इत्येके १.५९१ ॥

```
चुट् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । चुटँ चेदने १०.१०३ ॥
चुट् । तु० सेट् प० । चुटँऽ [ चेदने] ६ १०४ ॥
चुट्ट । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । चुट्टँ अल्पीभावे १०.३६ ॥
चुड् । तु० सेट् प० । चुडँऽ [ संवरणे] ६ १२६ ॥
चुड्ड । भ्वा० सेट् प० । चुड्डँ ( चुद्डँ) भावकर्णे १.४०२ ॥
चुण्ट् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । चुटिँ चेदने १०.१६४ ॥
चुण्ड् । भ्वा० सेट् प० । चुडिँ अल्पीभावे १.३६८ ॥
चुद् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । चुदँ सञ्चोदन १०.८१ ॥
चुद्इ । भ्वा० सेट् प० । चुड्डँ ( चुद्डँ) भावकरणे १.४०२ ॥
चुप् । भ्वा० सेट् प० । चुपँ मन्दायां गतौ १.४६९ ॥
चुम्ब् । भ्वा० सेट् प० । चुबिँ वक्त्रसंयोगे १.४९५ ॥
चुम्ब् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । चुबिँ हिंसायाम् १०.१३० ॥
चुर् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । चुरँ स्तेये १०.१ ॥
चुल् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । चुलँ समुच्चाये १०.९१ ॥
चुल्ल् । भ्वा० सेट् प० । चुल्लँ भावकरणे १.६०९ ॥
चूर् । दि० सेट् आ० । चूरीँ दाः ए ४.५३ ॥
चूर्ण् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । चूर्णं प्रेरणे १०.२६ ॥
चूर्ण्। चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । चूर्णं सङ्कोचने १०.१४३ ॥
चूष् । भ्वा० सेट् प० । चूषं पाने १.७६७ ॥
चृत् । तु० सेट् प० । चृतीँ हिंसाग्रन्थनयोः ६.४९ ॥
चृप् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । चृपँऽ [ सन्दीपने ( इत्येके) ] १०.३५३ ॥
चेल् । भ्वा० सेट् प० । चेलुँऽ [ चलने] १.६१५ ॥
चेष्ट । भ्वा० सेट् आ० । चेष्टँ चेष्टायाम् १.२८९ ॥
च्यु । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । च्यु हसने । सहने चेत्येके १०.२७५ ॥
च्युत् । भ्वा० सेट् प० । च्युतिँर् आसेचने १.४० ॥
चञ्ज् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । चिजँ [ कृच्च्रजीवने] इत्येके १०.११४॥
चद ( चद्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । चदँ अपवारण १०.४८१ ॥
चद् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । चदँ अपवारणे १०.३७० ॥
चद् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । चदँ संवरणे १०.३५९ ॥
चद् । चदिर् ऊर्जने [ मित्] १.९२४ ॥
चन्द् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । चदिँ संवरणे १०.६२ ॥
चम् । भ्वा० सेट् प० । चमुँऽ [ अदने] १.५४१ ॥
चर्द । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । चर्द ( चृदँ) वमने १०.७८ ॥
चष् । भ्वा० सेट् उ० । चषै हिंसायाम् १.१०३४ ॥
चिद् । रु० अनिट् उ० । चिदिँर् द्वैधीकरणे ७.३ ॥
चिद्र (चिद्र) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । चिद्रँ कर्णभेदने । करणभेदन इत्येके १०.४६९ ॥
```

```
चुट् । तु० सेट् प० । चुटँ चेदने ६.१०४ ॥
चुड़ । तु० सेट् प० । चुडँ [ संवरणे] इत्येके ६.१२० ॥
चुप् । तु० अनिट् प० । चुपँ स्पर्शे ६ १५४ ॥
चुर् । तु० सेट् प० । चुरँ चेदने ६.९९ ॥
चृद् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । चृदीं सुन्दीपन १०.३५२ ॥
चृद् । रु० सेट् उ० । उँचृदिँर् दीप्तिदेवनयोः ७.८ ॥
चृप् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । चृपँऽ [ सुन्दीपने ( इत्येके ) ] १०.३५४ ॥
चेद ( चेद्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । चेदँ द्वैधीकरणे १०.४८० ॥
चो । दि० अनिट् प० । चो चेदने ४.४१ ॥
जंस् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । जिसँ रक्षणे । मोक्षण इत्येके १०.१८२ ॥
जक्ष । अ० सेट् प० । जक्षँ भक्ष्यहसुनयोः १२.६६ ॥
जज् । भ्वा० सेट् प० । जजँऽ [ युद्धे] १.२७५ ॥
जञ्ज् । भ्वा० सेट् प० । जिज युद्धे १.२७६ ॥
जट् । भ्वा० सेट् प० । जटँऽ [ सङ्घाते] १.३४२ ॥
जन् । जु० सेट् प० । जनँ जनने ३.२४ ॥
जन् । दि० सेट् आ० । जनीँ प्रादुभवि ४.४४ ॥
जन् । जनीँऽ [ मित्] १.९३७ ॥
जप् । भ्वा० सेट् प० । जपँऽ [ व्यक्तायां वाचि] । जपँ मानुसे च १.४६३ ॥
जभ् । भ्वा० सेट् आ० । जभीँऽ [ गात्रविनामे] १.४५३ ॥
जम् । भ्वा० सेट् प० । जमुँऽ [ अदने] १.५४२ ॥
जम्भ् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । जिम नाशने १०.२४१ ॥
जर्च् । भ्वा० सेट् प० । जत्सँऽ ( जजँऽ जचँऽ) [ परिभाषणहिंसातर्जुनेषु । १.८१३ ॥
जर्ज् । भ्वा० सेट् प० । जत्सँऽ ( जजँऽ जचँऽ) [ परिभाषणहिंसातर्जनेषु १.८१३ ॥
जर्ज् । तु० सेट् प० । जजँऽ [ परिभाषणभर्त्सनयोः ] ६.१८ ॥
जर्त्स् । भ्वा॰ सेट् प॰ । जर्त्सँऽ ( जजँऽ जचँऽ) [ परिभाषणहिंसातर्जुनेषु । १.८१३॥
जल् । भ्वा० सेट् प० । जलँ घातने १.९६७ ॥
जल् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । जलँ अपवारणे १०.१५ ॥
जल्प् । भ्वा० सेट् प० । जल्पँ व्यक्तायां वृचि १.४६४ ॥
जष् । भ्वा० सेट् प० । जषँऽ [ हिंसार्थः । १.७८४ ॥
जस् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । जसुँ ताडने १०.२४३ ॥
जस् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । जसुँ हिंसायाम् १०.१८४ ॥
जस् । दि० सेट् प० । जसुँ मोक्षने ४.१०८ ॥
जागृ । अ० सेट् प० । जागृ निद्राक्षये २.६७ ॥
जि । भ्वा० अनिट् प० । जिँ जये १.६४२ ॥
जि । भ्वा० अनिट् प० । जिऽ [ अभिभवे] १.१०९६ ॥
जि । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । जिऽ [ [ भाषार्थः ] च] १०.३२४ ॥
```

```
जिन्व् । भ्वा० सेट् प० । जिविँ प्रीणनार्थाः १.६७८ ॥
                  जिन्व् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । चिऽ ( जुचिँ जिविँ) [ [ भूषार्थः ] च] १०.३२५ ॥
                  जिम् । भ्वा० सेट् प० । जिमुँ [ अदने] इति केचित् १.५४४ ॥
                  जिरि । स्वा॰ सेट् प॰ । जिरिऽ [ हिंसायाम्] ५.३५ ॥
                  जिष् । भ्वा० सेट् प० । जिषुँऽ [ सेचने] १.७९३॥
                  जीव् । भ्वा० सेट् प० । जीवँ प्राणधारणे १.६४३ ॥
                  जु । भ्वा० अनिट् आ० । जुङ्ऽ [ गतौ रे.१११० ॥
                  जु । भ्वा॰ अनिट् प॰ । जु इति सौत्रो धातुः गत्यर्थः १.१०९८ ॥
                  जुङ्ग? । भ्वा० सेट् प० । जुगिँउ [ वर्जने] १.१७६ ॥
                  जुञ्च । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । चिऽ (जुचिँ जिविँ) [ [ भूषार्थः ] च] १०.३२५ ॥
                  जुट । तु० सेट प० । जुटँ [ बन्धने] इत्येके ६.१०७ ॥
                  जुड़ । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । जुडँ प्रेरणे १०.१४८ ॥
                  जुड़ । तु० सेट् प० । जुडँ गतौ ६.५१ ॥
                  जुड़ । तु० सेट् प० । जुडँ बन्धने ६.१०६ ॥
                  जुत् । भ्वा० सेट् आ० । जुतृँ भासणे १.३२ ॥
                  जुन् । तु० सेट् प० । जुनँ [ गतौ ] इत्येके ६.५२ ॥
                  जुष् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । जुषँ परितर्की । परितर्पण इत्यन्ये १०.३७१ ॥
                  जुष् । तु० सेट् आ० । जुर्षीं प्रीतिसेवनयोः ६.८ ॥
                  जूर् । दि० सेट् आ० । जूरीं हिंसावयोहन्योः ४ ५१ ॥
                  जूष् । भ्वा० सेट् प० । जूषँ च [ हिंसायाम्] १.७७६ ॥
                  जृम्भ् । भ्वा० सेट् आ० । जृभिँ गात्रविनामे १.४५४ ॥
                  जू । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । जू वयोहानौ १०.३४६ ॥
                  जू । दि० सेट् प० । जूष्ऽ [ वयोहानौ] ४.२४ ॥
                  जू । ऋया० सेट् प० । जू वयोहानौ ९.२७ ॥
                  जू । जूष्ऽ [ मित्] १.९३८ ॥
                  जेष् । भ्वा० सेट् आ० । जेषृँऽ [ गतौ रे.७०३ ॥
                  जेह । भ्वा० सेट् आ० । जेहुँऽ [ प्रयुत्ने] जेहुँ गताविपि १.७३१ ॥
                  जै । भ्वा० अनिट् प० । जुैऽ [ क्षुये] १.१०६२ ॥
                  রুप् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । রুपँ( म्) [ রুपँ] ज्ञानज्ञापनमारणतोषणनिशाननिशाम
_नेषु<sup>'</sup> १०.११८  ॥
                  ज्ञा । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । ज्ञा नियोगे १०.२४८ ॥
                  ज्ञा । ऋया० अनिट् प० । ज्ञा अवबोधने ९.४३ ॥
                  ज्ञा । मारणतोषणनिशामुनेषु ज्ञा [ मित्] । मारणतोषणनिशानेष्विति पाठान्तुरम् १.९२३ ॥
                  ज्या । ऋया० अनिट् प० । ज्या वयोहानौ ९.३४ ॥
                  ज्यु । भ्वा० अनिट् आ० । ज्युङ्८ [ गतौ । १.११०९ ॥
                  ज्युत् । भ्वा० सेट् प० । ज्युतिँर् भासने १.४३ ॥
```

```
ज्रि । भ्वा॰ अनिट् प॰ । ज्रि अभिभवे १.१०९७ ॥
ज्रि । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । ज्रि [ वयोहानौ] च १०.३४७ ॥
ज्वर् । भ्वा॰ सेट् प॰ । ज्वरँ( म्) रोगे १.८८४ ॥
ज्वल् । भ्वा० सेट् प० । ज्वलँ दीप्तौ १.९६५ ॥
ज्वल् । भ्वा० सेट् प० । ज्वलँ (म्) दीप्तौ १.९१६ ॥
ज्वल् । ज्वलँऽ [ अनुपसर्गाद्वा] [ मित्] १.९४१ ॥
झट् । भ्वा० सेट् प० । झटँ सङ्घाते १.३४३ ॥
झम् । भ्वा० सेट् प० । झमुँ अदने १.५४३ ॥
झर्ज् । भ्वा॰ सेट् प॰ । झर्त्सँ ( झझँ झजँ) परिभाषणहिंसातर्जनेषु १.८१४ ॥
झर्झ् । भ्वा॰ सेट् प॰ । झर्त्सँ ( झर्झँ झर्जँ) परिभाषणहिंसातर्जनेषु १.८१४ ॥
झर्झ । तु० सेट् प० । झर्झं परिभाषणभर्त्सनयोः ६.२० ॥
झर्त्स् । भ्वा० सेट् प० । झर्त्सँ ( झझँ झजँ) परिभाषणहिंसातर्जनेषु १.८१४ ॥
झष् । भ्वा० सेट् उ० । झष् आदानसंवरणयोः १.१०३६ ॥
झष् । भ्वा० सेट् प० । झषँऽ [ हिंसार्थः ] १.७८५ ॥
झू । दि० सेट् प० । झृष् वयोहानौ ४.२६ ॥
झु । ऋया० सेट् प० । झु [ वयोहानौ] इत्येके ९.२८ ॥
टङ्क । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । टिकँ बन्धने १०.१३५ ॥
टल् । भ्वा० सेट् प० । टलँऽ [ वैकल्ये] १.९६८ ॥
टिक् । भ्वा॰ सेट् आ॰ । टिकुँऽ [ गत्यर्थः] १.१०८ ॥
टीक् । भ्वा॰ सेट् आ॰ । टीकुँऽ [ गत्यर्थः] १.१०९ ॥
ट्वल् । भ्वा० सेट् प० । ट्वलँ वैकल्ये १.९६९ ॥
डप् । चु० सेट् आ० । डपँऽ [ सङ्घाते] १०.१९६ ॥
डिप् । चु० सेट् आ० । डिपँ सङ्गाते १०.१९७ ॥
डिप्। चु० सेट् उ० (१.३.७४)। डिपँ क्षेपे १०.१८९॥
डिप्। दि० सेट् प० । डिपँ क्षेपे ४.१४५ ॥
डिप् । तु० सेट् प० । डिपँ क्षेपे ६.९८ ॥
डी । भ्वा० सेट् आ० । डीङ् विहायसा गतौ १.११२३ ॥
डी । दि० अनिट् आ० । ( ऑ) डीङ् विहायसा गतौ ४.३० ॥
ढौक् । भ्वा॰ सेट् आ॰ । ढौकुँऽ [ गत्यर्थः] १.१०३ ॥
तंस् । भ्वा० सेट् प० । तसिँ अलङ्कारे १.७७८ ॥
तंस् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । तसिँऽ [ अलङ्कारे] १०.२५४ ॥
तक । भ्वा० सेट् प० । तकँ हसने १.१२४ ॥
तक्ष् । भ्वा० सेट् प० । तक्षँ त्वचन १.७५६ ॥
तक्ष् । भ्वा० सेट् प० । तक्ष्ँऽ [ तनूकरणे] १.७४३ ॥
तङ्क । भ्वा० सेट् प० । तिकँ कृच्च्रजीवने १.१२५ ॥
तङ्ग । भ्वा० सेट् प० । तिगँऽ [ गत्यर्थः] १.१५८ ॥
```

```
तञ्च । भ्वा० सेट् प० । तञ्चुँऽ [ गत्यर्थः] १.२१८ ॥
तञ्च । रु० सेट् प० । तञ्चूँ सङ्कोचने ७.२२ ॥
तट् । भ्वा० सेट् प० । तटँ उच्चाये १.३४४ ॥
तड् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । तडँ आघाते १०.६४ ॥
तण्ड् । भ्वा० सेट् आ० । तिंड ताडने १.३१४ ॥
तण्ड् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । तडँऽ [ [ भाषार्थः ] च] १०.३३२ ॥
तन् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । तनुँ श्रद्धोपकरणयोः । उपसुर्गाच्च दैर्घ्ये १०.३७७ ॥
तन् । त० सेट् उ० । तनुँ विस्तारे ८.१ ॥
तन्त्र । चु० सेट् आ० । तित्रं कुटुम्बधारणे १०.१९८ ॥
तप् । भ्वा० अनिट् प० । तपँ सन्तापे १.११४० ॥
तप् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । तपँ दाः १०.३५० ॥
तप् । दि० अनिट् आ० । तुपँ [ दाःए] ऐश्वेर्यं वा ४.५४ ॥
तम् । दि० सेट् प० । तमुँ काङ्क्षायाम् ४.९९ ॥
तय् । भ्वा० सेट् आ० । तयँऽ [ गतौ । १.५५१ ॥
तर्क । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । तर्केंड [ भाषार्थः । १०.३११ ॥
तर्ज् । भ्वा० सेट् प० । तर्जं भर्त्सन १.२५९ ॥
तर्ज् । चु० सेट् आ० । तजँऽ [ सन्तर्जने ( तर्जने) ] १०.२०१ ॥
तर्द । भ्वा० सेट् प० । तदँ हिंसायाम् १.६० ॥
तल् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । तलँ प्रतिष्ठायाम् १०.५७ ॥
तस् । दि० सेट् प० । तसुँ उपक्षये ४.१०९ ॥
ताय् । भ्वा० सेट् आ० । तायृँ सन्तानपालनयोः १ १ ५६२ ॥
तिक् । भ्वा० सेट् आ० । तिकुँऽ [ गत्यर्थः] १.११० ॥
तिक् । स्वा० सेट् प० । तिकँऽ [ [ आस्कन्दने] गतौ च] ५.२२ ॥
तिग् । स्वा॰ सेट् प॰ । तिगँ [ आस्कन्दने] गतौ च ५.२३ ॥
तिज् । भ्वा० सेट् आ० । तिजँ निशाने १.११२६ ॥
तिज् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । तिजँ निशाने ( निशातने) १०.१५४ ॥
तिप् । भ्वा० अनिट् आ० । तिपृँठ [ क्षरणार्थः] १.४२० ॥
तिम् । दि० सेट् प० । तिमँऽ [ आर्द्रीभावे] ४.१७ ॥
तिल् । भ्वा० सेट् प० । तिलँ गतौ १.६१२ ॥
तिल् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । तिलँ स्नेहने १०.९६ ॥
तिल् । तु० सेट् प० । तिलँ स्नेहने (स्नेहे) ६.८१ ॥
तिल्ल् । भ्वा० सेट् प० । तिल्लँ [ गतौ ] इत्येके १.६१३ ॥
तीक् । भ्वा॰ सेट् आ॰ । तीकुँऽ [ गत्यर्थः] १,१११ ॥
तीम् । दि० सेट् प० । तीमँऽ [ आर्द्रीभावे] ४.१८ ॥
तीर (तीर्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । तीरँ कर्मसमाप्तौ १०.४५४॥
तीव् । भ्वा॰ सेट् प॰ । तीवँऽ [ स्थौल्ये १.६४६ ॥
```

```
तु । अ० सेट ( अनिट्) प० । तु ( तु) गतिवृद्धिहिंसास् ( वृद्ध्यर्थः)
                                                                                              । इति' सौ
_त्रो धातुः २.२९ ॥
                   तुज् । भ्वा॰ सेट् प॰ । तुजँ हिंसायाम् १.२७७ ॥
                   तुज् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । तुजँऽ [ हिंसाबलादाननिकेतनेषु १०.४४ ॥
                   तुञ्ज् । भ्वा० सेट् प० । तुजिँ पालने १.२७८ ॥
                   तुञ्ज् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । तुर्जिंऽ [ भाषार्थः] १०.२८५ ॥
                   तुञ्ज् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । तुर्जिंऽ [ हिंसाबलादाननिकेतुनेषु १०.४५ ॥
                   तुट् । तु० सेट् प० । तुटँ कलहकर्मणि ६.१०३ ॥
                   तुड़ । भ्वा० सेट् प० । तुड़ँ तोडने १.४०६ ॥
                   तुड़ । तु० सेट् प० । तुडँ तोडन ६.११६ ॥
                   तुण् । तु० सेट् प० । तुणँ कौटिन्त्ये ६.५८ ॥
                   तुण्ड् । भ्वा० सेट् आ० । तुडिँ तोडने १.३०९ ॥
                   तुण्ड् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । ( तुडिँऽ [ प्रेरणे] ) १०.१६६ ॥
                   तुत्थ ( तुत्थ) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । तुत्थँ आवरणे १०.४८९ ॥
                   तुद् । तु० अनिट् उ० । तुद् व्यथन ६.१ ॥
                   तुप् । भ्वा० सेट् प० । तुपँऽ [ हिंसार्थः ] १.४७० ॥
                   तुप् । तु० सेट् प० । तुपँऽ [ हिंसायाम्] ६.३२ ॥
                   तुफ् । भ्वा० सेट् प० । तुफँऽ [ हिंसार्थः ] १.४७४ ॥
                   तुफ् । तु० सेट् प० । तुफँऽ [ हिंसायाम्] ६.३४ ॥
                   तुभ् । भ्वा० सेट् आ० । तुभँ हिंसायाम् १.८५६ ॥
                   तुभ् । दि० सेट् प० । तुभँ हिंसायाम् ४.१५६ ॥
                   तुभ् । ऋया० सेट् प० । तुभँ हिंसायाम् ९.५७ ॥
                   तुम्प् । भ्वा० सेट् प० । तुम्पँऽ [ हिंसार्थः] १.४७१ ॥
                   तुम्प् । तु० सेट् प० । तुम्पँऽ [ हिंसायाम्] ६.३३ ॥
                   तुम्फ् । भ्वा० सेट् प० । तुम्फँऽ [ हिंसार्थः] १.४७५ ॥
                   तुम्फ । तु० सेट् प० । तुम्फँ हिंसायाम् ६.३५ ॥
                   तुम्ब् । भ्वा० सेट् प० । तुबिँ अर्दने १.४९४ ॥
                   तुम्ब् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । तुबिँ अदर्शने । अर्दन इत्येके १०.१६० ॥
                   तुर् । जु० सेट् प० । तुरँ त्वरणे ३.२२ ॥
                   तुर्व् । भ्वा० सेट् प० । तुर्वीऽ [ हिंसार्थः । १.६५१ ॥
                   तुल् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । तुलँ उन्माने १०.८८ ॥
                   तुष् । दि० अनिट् प० । तुषँ प्रीतौ ४.८१ ॥
                   तुस् । भ्वा० सेट् प० । तुसँऽ [ शब्दे ] १.८०७ ॥
                   तुह । भ्वा० सेट् प० । तुहिँर्ऽ [ अर्दने] १.८३८ ॥
                   तूड़ । भ्वा० सेट् प० । तूड़ँ [ तोडने] इत्येके १.४०७ ॥
```

तूण् । चु० सेट् आ० । तूणँ पूरणे १०.२१२ ॥

```
तूर् । दि० सेट् आ० । तूरीँ गतित्वरणहिंसनयोः ४.४७ ॥
                   तूल् । भ्वा० सेट् प० । तूलँ निष्कुर्षे १.६०५ ॥
                   तूष् । भ्वा० सेट् प० । तूषँ तुष्टौ १.७६८ ॥
                   तृंह । तु० सेट् प० । तृंहुँ हिंसार्थाः ६.७७ ॥
                   तृक्ष् । भ्वा० सेट् प० । तृक्षँऽ [ गतौ । १.७५० ॥
                   तृण् । त० सेट् उ० । तृणुँ अदने ८.६ ॥
                   तृद् । रु० सेट् उ० । उँतृदिँर् हिंसानादरयोः ७.९ ॥
                   तृप् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । तृपँ तृप्तौ । सन्दीपन इत्येके १०.३५१ ॥
                   तृप् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । तृपँऽ [ सुन्दीपन (इत्येके) ] १०.३५५ ॥
                   तृप् । दि० अनिट् वेट् (७.२.४५ । रधादि०) प० । तुपँ प्रीणने ४.९२ ॥
                   तृप् । स्वा० सेट् प० । तृपँ प्रीणम इत्येके ५.२८ ॥
                   तृप् । तु० सेट् प० । तृपँऽ [ तृप्तौ । ६.२८ ॥
                   तृफ् । तु० सेट् प० । तृफँऽ [ तृप्तौ इत्येके ६.३० ॥
                   तृम्प् । तु० सेट् प० । तृम्पँऽ तृप्तौ ६.२९ ॥
                   तृम्फ । तु० सेट् प० । तृम्फँ [ तृप्तौ ] इत्येके ६.३१ ॥
                   तृष् । दि० सेट् प० । जितृषँ ( जितृषाँ) पिपासायाम् ४.१४१ ॥
                   तृह । तु० सेट् प० । तृहुँऽ [ हिंसार्थः ] ६.७५ ॥
                   तृह । रु० सेट् प० । तृहँ हिंसायाम् ७.१८ ॥
                   तृ । भ्वा० सेट् प० । तृ प्लवनत्रणयोः । १.११२४ ॥
                   तेज् । भ्वा० सेट् प० । तेजँ पालने १.२६३ ॥
                   तेप् । भ्वा० सेट् आ० । तेपुँऽ [ क्षरणार्थः] । तेपुँ कम्पने च १.४२१ ॥
                   तेव् । भ्वा० सेट् आ० । तेवुँऽ [ देवने] १.५७२ ॥
                   त्यज् । भ्वा० अनिट् प० । त्यजँ हानौ १.११४१ ॥
                   त्रंस् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । त्रसिँऽ [ भाषार्थः । १०.२९२ ॥
                   त्रक्ष् । भ्वा० सेट् प० । त्रक्षँऽ [ गतौ । १.७४८ ॥
                   त्रस् । भ्वा० सेट् प० । त्रसँऽ [ गत्यर्थः [ इत्यपि केचित्] ] १.१७२ ॥
                   त्रङ्क । भ्वा० सेट् आ० । त्रिकुँऽ [ गत्यर्थः] १.१०२ ॥
                   त्रङ्ग । भ्वा० सेट् प० । त्रगिँऽ [ गत्यर्थः] १.१६० ॥
                   त्रन्द् । भ्वा० सेट् प० । त्रिं चेष्टायाम् १.७२ ॥
                   त्रप् । भ्वा० सेट् आ० । त्रपूष् लज्जायाम् १.४३४ ॥
                   त्रप् । भ्वा॰ सेट् प॰ । त्रपिऽ [ मित्] [ इति भोजः । १.९३४ ॥
                   त्रस् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । त्रसँ धारणे । ग्रहण इत्येके । वारण इत्य्न्ये ( धारणग्रहणवार
_णेषु<sup>l</sup>) १०.२६९ ॥
                   त्रस् । दि० सेट् प० । त्रसीँ उद्देगे ४.११ ॥
                   त्रिङ्ख् । भ्वा० सेट् प० । त्रिखिँऽ [ गत्यर्थः [ इत्यिप केचित्] ] १.१७३॥
                   त्रुट । चु० सेट आ० । त्रुटँ चेदने १०.२२१ ॥
```

```
त्रुप् । भ्वा० सेट् प० । त्रुपँऽ [ हिंसार्थः । १.४७२ ॥
त्रुफ् । भ्वा० सेट् प० । त्रुफँऽ [ हिंसार्थः ] १.४७६ ॥
त्रुम्प् । भ्वा० सेट् प० । त्रुम्पँऽ [ हिंसार्थः ] १.४७३ ॥
त्रुम्फ् । भ्वा० सेट् प० । त्रुम्फँ हिंसार्थाः १.४७७ ॥
त्रै । भ्वा० अनिट् आ० । त्रैङ् पालने १.११२० ॥
त्रौक् । भ्वा० सेट् आ० । त्रौकुँठ [ गत्यर्थः] १.१०४ ॥
त्वक्ष् । भ्वा० सेट् प० । त्वक्ष्ँ तनूकरणे १.७४४ ॥
त्वङ्ग । भ्वा० सेट् प० । त्विगिँऽ [ गत्यर्थः] । त्विगिँ कम्पने च १.१५९ ॥
त्वच् । तु० सेट् प० । त्वचँ संवरणे ६.२१ ॥
त्वञ्च् । भ्वा० सेट् प० । त्वञ्चुँऽ [ गत्यर्थः] १.२१९ ॥
त्वर् । भ्वा॰ सेट् आ॰ । जित्वराँ( म्) सम्भ्रमे १.८८४ ॥
त्विष् । भ्वा० अनिट् उ० । त्विषं दीप्तौ १.११५६ ॥
त्सर् । भ्वा० सेट् प० । त्सरँ चद्मगतौ १.६३४ ॥
थङ्क । भ्वा० सेट् प० । ( थिकँऽ) [ गत्यर्थः [ इत्यिप् केचित्] ] १.१६७ ॥
थुड़ । तु० सेट् प० । थुडँऽ [ सुंवरणे] ६ ११७ ॥
थुर्व् । भ्वा० सेट् प० । थुर्वीऽ [ हिंसार्थः । १.६५२ ॥
दंश् । भ्वा० अनिट् प० । दंशँ दशने १.११४४ ॥
दंश् । चु० सेट् आ० । दशिँ दंशने ( दर्शनदंशनयोः) १०.१९३ ॥
दंश् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । दशिँठ [ भाषार्थः ! १०.२९५ ॥
दंस् । चु० सेट् आ० । दिसुँ दर्शनदंशनयोः १०.१९४ ॥
दंस् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । दिसँँऽ [ [ भाषार्थः ] च] १०.३१७ ॥
दक्ष । भ्वा० सेट् आ० । दक्षँ वृद्धौ शीुघ्रार्थे च १.६९२ ॥
दक्ष । भ्वा॰ सेट् आ॰ । दक्षँ ( म्) गतिहिंसुनयोः ( गतिशासुनयोः ) ( वृद्धौ शीघ्रार्थे च)
दघ् । स्वा० सेट् प० । दघँ घातने पालने च ५.३० ॥
दङ्घ । भ्वा० सेट् प० । दिघँ पालने १.१८१ ॥
दण्ड ( दण्ड्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । दण्डँ दण्डनिपाते १०.४७२ ॥
दद् । भ्वा० सेट् आ० । ददँ दाने १.१७ ॥
दध् । भ्वा० सेट् आ० । दधँ धारणे १.८ ॥
दम् । दि० सेट् प० । दमुँ उपशमे ४.१०० ॥
दम्भ । स्वा॰ सेट् प॰ । दम्भुँ दम्भने ( दुम्भे) ४.२६ ॥
दय् । भ्वा० सेट् आ० । दयँ दानगतिरक्षणहिंसादानेषु १.४५३ ॥
दरिद्रा । अ० सेट् प० । दरिद्रा दुर्गतौ २.६८ ॥
दल् । भ्वा० सेट् प० । दलँ विशरणे १.६२९ ॥
दल् । भ्वा॰ सेट् प॰ । दलिऽ [ मित्] [ इति भोजः ! १.९२९ ॥
```

त्रुट् । तु० सेट् प० । त्रुटँ चेदनि ६.१०२ ॥

१.८७४ ॥

```
दल् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । दलँ विदारणे १०.२८१ ॥
दश् । स्वा० सेट् प० । दाशँऽ [ हिंसायाम्] ५.३६ ॥
दस् । चु० सेट् आ० । दसँ [ दर्शनदंशनयोः ] इत्यप्येके १०.१९५ ॥
दस् । दि० सेट् प० । दसुँ च [ उपक्षये] ४.११० ॥
दह । भ्वा० अनिट् प० । दःअँ भस्मीकरणे १.११४६ ॥
दा । भ्वा० अनिट् प० । दाण् दाने १.१०७९ ॥
दा । अ० अनिट् प० । दाप् लवने २.५४ ॥
दा । जु० अनिट् उ० । डुदाञ् दाने ३.१० ॥
दान् । भ्वा० सेट् उ० । दान खण्डने ( अवुखण्डने) १.११४९ ॥
दाश् । भ्वा० सेट् उ० । दाशृँ दाने १.१०२५ ॥
दास् । भ्वा० सेट् उ० । दासृ दाने १.१०४१ ॥
दिन्व् । भ्वा० सेट् प० । दिविँऽ [ प्रीणनार्थः] १.६७६ ॥
दिव् । चु० सेट् आ० । दिवुँ पर्क्जिन १०.२३० ॥
दिव् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । दिवुँ मर्दने १०.२४९ ॥
दिव् । दि० सेट् प० । दिवुँ क्रीडाविजिगीषाव्यवहारद्युतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु ४.१ ॥
दिश् । तु० अनिट् उ० । दिश् अतिसर्जने ६.३ ॥
दिह । अ० अनिट् उ० । दिः अँ उपचये २.५ ॥
दी । दि० सेट् आ० । ( औं) दीङ् क्षये ४.२९ ॥
दीक्ष् । भ्वा० सेट् आ० । दीक्षँ मौण्डोज्योपनयननियमव्रतादेशेषु १.६९३ ॥
दीधी । अ० सेट् आ० । दीधीङ् दीप्तिदेवनयोः १२.७१ ॥
दीप् । दि० सेट् आ० । दीपीँ दीप्तौ ४.४५ ॥
दुःख (दुःख्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । दुःखँ तित्र्यायाम् १०.४७६ ॥
दु । भ्वा० अनिट् प० । दुऽ [ गतौ । १.१०९४ ॥
दु । स्वा० अनिट् प० । टुदु उपतापे ५.११ ॥
दुर्व । भ्वा० सेट् प० । दुर्वींऽ [ हिंसार्थः । १.६५३ ॥
दुल् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । दुलँ उत्क्षेपे १०.५९ ॥
दुष् । दि० अनिट् प० । दुषँ वैकृत्ये ४.५२ ॥
दुह । भ्वा० सेट् प० । दुहिँर्ऽ [ अर्दने] १.८३९ ॥
दुह् । अ० अनिट् उ० । दुःअँ प्रपूरणे २.४ ॥
दू । दि० सेट् आ० । ( ऑ) दूङ् परितापे ४.२८ ॥
दृंह । भ्वा० सेट प० । दृहिँऽ [ वृद्धौ / १.८३४ ॥
दृ । तु० अनिट् आ० । दुङ् आदुरे ६.१४७ ॥
दृप् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । दृपँ सुन्दीपनि [ इत्येके १०.३५६ ॥
दृप् । दि० अनिट् वेट् ( ७.२.४५ । रधांदि०) प० । दृपँ हर्षमोहनयोः ४.९३ ॥
दृप् । तु० सेट् प० । दृपँऽ [ उत्क्लेशे ] ६.३६ ॥
दृफ् । तु० सेट् प० । दृफँऽ [ [ क्रुत्क्लेशे इत्येके ६.३८॥
```

```
दृभ् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । दृभँ सन्दर्भे १०.३५८ ॥
दृभ् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । दृभी भये ( ग्रुन्थे) १०.३५७ ॥
दृभ् । तु० सेट् प० । दृभीं ग्रुन्थे ६.४८ ॥
दृम्प् । तु० सेट् प० । दृम्पँ उत्क्लेशे ६.३७ ॥
दम्फ । तु० सेट प० । दम्फँ [ क्रक्लेशे इत्येके ६.३९ ॥
दृश् । भ्वा० अनिट् प० । दृशिँर् प्रेक्षणि १.११४३ ॥
दृह । भ्वा० सेट् प० । दृहँऽ [ वृद्धौ । १.८३४ ॥
दृ । भ्वा॰ सेट् प॰ । दृ( म्) भ्ये १.९२० ॥
दृ । स्वा० सेट् प० । दृ हिंसायाम् ४.३७ ॥
दू । ऋया० सेट् प० । दू विदारण ९.२६ ॥
दे । भ्वा० अनिट् आ० । देङ् रक्षणे १.१११७ ॥
देव् । भ्वा० सेट् आ० । देवुँ देवने १.५७३ ॥
दै । भ्वा० अनिट् प० । दैप् शोधने १.१०७३ ॥
दो । दि० अनिट् प० । दो अवखण्डने ४.४३ ॥
द्यु । अ० अनिट् प० । द्यु अभिगमने २.३४ ॥
द्युत् । भ्वा० सेट् आ० । द्युतँ दीप्तौ १.८४२ ॥
दौ । भ्वा० अनिट् प० । दौ न्यक्करणे १.१०५३ ॥
द्रम् । भ्वा० सेट् प० । द्रमँऽ [ गतौ । १.५३७ ॥
द्रा । अ० अनिट् प० । द्रा कुत्सायां गतौ २.४९ ॥
द्राख् । भ्वा॰ सेट् प॰ । द्राखुँऽ [ शोषणालमर्थ्योः] १.१३२ ॥
द्राघ् । भ्वा॰ सेट् आ॰ । द्राघुँ सामर्थ्ये । [ द्राघुँ आयामे च राष्ट्रे ।
द्राङ्क्ष् । भ्वा॰ सेट् प॰ । द्राक्षिँऽ [ [ काङ्क्षायाम्] घोरवासिते च] १.७६३ ॥
द्राड् । भ्वा० सेट् आ० । द्राड्डँऽ [ विशरेणे] १.३२२ ॥
द्राह । भ्वा॰ सेट् आ॰ । द्राहुँ निद्राक्ष्ये । निक्षेप इत्येके १.७३३ ॥
द्वु । भ्वा० अनिट् प० । द्वु गतौ १.१०९५ ॥
द्रुण् । तु० सेट् प० । द्रुणँ हिंसागतिकौटिल्येषु ६.६३ ॥
द्रुह् । दि० अनिट् वेट् ( ७.२.४५ । रधांदि०) प० । द्रुःअँ जिघांसायाम् ४.९४ ॥
दू । ऋया० सेट् उ० । दूज् हिंसायाम् ९.१३ ॥
द्रेक् । भ्वा० सेट् आ० । द्रेकुँँऽ [ शब्दोत्साःअयोः ] १.८३ ॥
द्रै । भ्वा० अनिट् प० । <u>द्रै</u> स्वप्ने<sup>।</sup> १.१०५४ ॥
द्विष् । अ० अनिट् उ० । द्विषं अप्रीतौ २.३ ॥
द्व । भ्वा० अनिट् प० । द्व सुंवरणे (वरणे) १.१०८३ ॥
धक्क । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । धक्कँ नाशन १०.८३ ॥
धण् । भ्वा० सेट् प० । धणँ [ शब्दार्थः] इत्यपि केचित् १.५२२ ॥
धन् । जु० सेट् प० । धनँ धान्ये ३.२४ ॥
धन्व । भ्वा० सेट् प० । धविँ गत्यर्थाः १.६८१ ॥
```

```
धा । जु॰ अनिट् उ॰ । डुधाुञ् धारणपोष्णयोः । दान इत्यप्येके ३.११ ॥
धाव् । भ्वा॰ सेट् उ॰ । धावुँ गतिशुद्ध्योः १.६८५ ॥
धि । तु० अनिट् प० । धि धारणे ६.१४२ ॥
धिक्ष् । भ्वा० सेट् आ० । धिक्ष् सन्दीपनक्लेशनजीवनेषु १.६८७ ॥
धिन्व् । भ्वा० सेट् प० । धिविँऽ [ प्रीणनार्थः] १.६७७ ॥
धिष् । जु० सेट् प० । धिषँ शब्दे । ३.२३ ॥
धी । दि० अनिट् आ० । ( ऑ) धीङ् आधारे ४.३१ ॥
धु । स्वा० अनिट् उ० । धुञ् कम्पने ५.९ ॥
धु । तु० सेट् प० । धू (धु) विधूनने ६.१३३ ॥
धुक्ष् । भ्वा० सेट् आ० । धुक्षँऽ [ सन्दीपनक्लेशनजीवनेषु १.६८६ ॥
धुप् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । धूपँऽ [ धुपँऽ] [ भाषार्थः ! १०.३०३ ॥
धुर्व् । भ्वा० सेट् प० । धुर्वी हिंसार्थाः ! १.६५४ ॥
धू । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । धूज् कम्पने १०.३७२ ॥
धू । स्वा० अनिट् उ० । धूज् [ कम्पने] इत्येके ५.१० ॥
धू । तु० सेट् प० । धू (धु) विधूनने ६.१३३ ॥
धू । ऋया० सेट् उ० । धूज् कम्पने ९.२० ॥
धूप् । भ्वा० सेट् प० । धूपँ सन्तापे १.४६२ ॥
धूप् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । धूपँऽ ( धुपँऽ) [ भाषार्थः । १०.३०३ ॥
धूर् । दि० सेट् आ० । धूरीऽ [ हिंसागत्योः] ४.४८ ॥
धूश् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । धूशँ [ कान्तिकरणे] इत्यपरे १०.१४१ ॥
धूष् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । धूषँ [ कान्तिक एणे] इत्येके १०.१४० ॥
धूस् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । धूसँ कान्तिकरणे १०.१३९ ॥
धृ । भ्वा० अनिट् आ० । धृङ् अवध्वंसने १.१११५ ॥
धृ । भ्वा० अनिट् उ० । धृुञ् धारणे १.१०४७ ॥
धृ । तु० अनिट् आ० । धृङ् अवस्थाने ६.१४८ ॥
धृज् । भ्वा० सेट् प० । धृजँऽ [ गतौ । १.२४९ ॥
धृञ्ज् । भ्वा० सेट् प० । धृजिँऽ [ गतौ १.२४० ॥
धृष् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । धृषं प्रसहने १०.३८८ ॥
धृष् । स्वा० सेट् प० । जिधृषाँ प्रागल्भ्ये ४.२४ ॥
धृ । ऋया० सेट् प० । धृ [ वयोहानौ] इत्यन्ये ९.२९ ॥
धे । भ्वा० अनिट् प० । धेट् पाने १ १०५० ॥
धेप् । भ्वा० सेट् आ० । धेपुँ च [ गतौ ! १.४३३ ॥
धोर् । भ्वा० सेट् प० । धोऋँ गतिचातुर्ये १.६३४ ॥
ध्मा । भ्वा० अनिट् प० । ध्मा शब्दाग्निसंयोगयोः १ १ १०७६ ॥
ध्माङ्क्ष् । भ्वा॰ सेट् प॰ । ध्माक्षिँ [ काुङ्क्षायाम्] घोरवासिते च इत्येके १.७६६ ॥
ध्यै । भ्वा० अनिट् प० । ध्यै चिन्तायाम् १.१०५६ ॥
```

```
भ्रज् । भ्वा० सेट् प० । भ्रजँऽ [ गतौ १.२४५ ॥
भ्रञ्ज् । भ्वा० सेट् प० । भ्रजिँऽ [ गतौ ] १.२४६ ॥
भ्रण् । भ्वा० सेट् प० । भ्रणँऽ शब्दे । १.५२९ ॥
भ्रस् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । उँभ्रसँ [ उघ्नसँ] ऊचे १०.२७० ॥
भ्रस् । ऋया० सेट् प० । उँभ्रसँ ऊचे ९.६० ॥
ध्राख् । भ्वा० सेट् प० । ध्राख्ँ शोषणालमर्थ्यौः १.१३३ ॥
भ्राङ्क्ष् । भ्वा० सेट् प० । भ्राक्षिँऽ [ [ काङ्क्षायाम्] घोरवासिते च १.७६४ ॥
भ्राड् । भ्वा० सेट् आ० । भ्राड्डँ विशरेणे १.३२३ ॥
भ्रिज् । भ्वा॰ सेट् प॰ । (भ्रिजँ गतौ च) १.२५३ ॥
ध्रु । भ्वा० अनिट् प० । ध्रु स्थैर्ये १.१०९३ ॥
ध्रु । तु० अनिट् प० । ध्रु गतिस्थैर्ययोः । ध्रुव इत्येके ६.१३५ ॥
भ्रेक् । भ्वा० सेट् आ० । भ्रेकृँ शब्दोत्साः अयोः १ ५४ ॥
ध्रै । भ्वा० अनिट् प० । ध्रै तृप्तौ १.१०४४ ॥
ध्वंस् । भ्वा० सेट् आ० । ध्वंसुँऽ [ अवस्रंसने] । ध्वंसुँ गतौ च १.८४८ ॥
ध्वज् । भ्वा॰ सेट् प॰ । ध्वजँऽ [ गतौ । १.२५१ ॥
ध्वञ्ज् । भ्वा० सेट् प० । ध्वजिँ गतौ १.२५२ ॥
ध्वण् । भ्वा० सेट् प० । ध्वणं शब्दार्थाः १.५२१ ॥
ध्वन (ध्वन्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । ध्वनँ शब्दे १०.४३१ ॥
ध्वन् । भ्वा० सेट् प० । ध्वनँ शब्दे [ मित् १.९२८ ॥
ध्वन् । भ्वा० सेट् प० । ध्वनं शब्दे १.९६२ ॥
ध्वन् । भ्वा॰ सेट् प॰ । ध्वनिऽ [ मित्] [ इति भोजः । १.९३३ ॥
ध्वाङ्क्ष् । भ्वा॰ सेट् प॰ । ध्वाक्षिँ [ध्माक्षिँ] [काङ्क्षायाम्] घोरवासिते च १.७६५ ॥
ध्वृ । भ्वा० अनिट् प० । ध्वृ हुर्चने १.१०८९ ॥
नक्क । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । नक्कँऽ [ नाशन] १०.८२ ॥
नक्ष् । भ्वा० सेट् प० । णक्षँ गतौ १.७४२ ॥
नस् । भ्वा० सेट् प० । णसँऽ [ गत्यर्थः] १.१४२ ॥
नङ्ख । भ्वा० सेट् प० । णखिँऽ [ गत्यर्थः] १.१४३ ॥
नट् । भ्वा० सेट् प० । णटँ ( नटँ) नृतौ १.३४७ ॥
नट् । भ्वा॰ सेट् प॰ । णटँ( म्) नृत्तौ । नतावित्येके । गतावित्यन्ये १.५९० ॥
नट् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । नटं अवस्यन्दने १०.१८ ॥
नट् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । नटँऽ [ [ भाषार्थः ] च] १०.३२२ ॥
नइ । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । णडँऽ [ भाषार्थः] १०.३०९ ॥
नद् । भ्वा० सेट् प० । णदं अव्यक्ते शब्दे १.५६ ॥
नन्द् । भ्वा० सेट् प० । टुनदिँ समृद्धौ १.७० ॥
नभ् । भ्वा॰ सेट् आ॰ । णभुँऽ हिंसायाम् [ अभावेऽपि १.८४४ ॥
नभ् । दि० सेट् प० । णभँऽ [ हिंसायाम्] ४.१४४ ॥
```

```
नभ् । ऋया० सेट् प० । णभँऽ [ हिंसायाम्] ९.५६ ॥
नम् । ऽनमामनुपसर्गाद्वा [ मित्] १.९४४ ॥
नम् । भ्वा० अनिट् प० । णमं प्रह्वत्वे शब्दे च १.११३६ ॥
नय् । भ्वा० सेट् आ० । ण्याँ गती । णयाँ रक्षणे च १.५५२ ॥
नर्द । भ्वा० सेट् प० । नदँऽ [ शब्दे १.५८ ॥
नल् । भ्वा० सेट् प० । णलं गन्धे । बन्धन इत्येके १.९७२ ॥
नल् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । नलँ [ भाषार्थः व १०.३३३ ॥
नश् । दि० अनिट् वेट् ( ७.२.४५ । रधांदि०) प० । णुशँ अदर्शने ४.९१ ॥
नस् । भ्वा० सेट् आ० । णसँ कौटिल्ये १.७१४ ॥
नह । दि० अनिट् उ० । णुः अ बन्धन ४.६२ ॥
नाथ् । भ्वा० सेट् आ० । नाथुँ याच्जोपतापैश्वर्याशीष्षु १.७ ॥
नाध् । भ्वा० सेट् आ० । नाधृँऽ [ याच्जोपतापैश्वर्याशीष्षु १.६ ॥
नास् । भ्वा० सेट् आ० । णासृँठ [ शब्दे । १.७१२ ॥
निंस् । अ० सेट् आ० । णिसिँ चुम्बने २.१७ ॥
निक्ष् । भ्वा० सेट् प० । णिक्षँ चुम्बन १.७४७ ॥
निज् । जु० अनिट् उ० । णिजिंर् शौचपोषणयोः । ३.१२ ॥
निञ्ज् । अ० सेट् आ० । णिजिं शुद्धौ २.१८ ॥
निद् । भ्वा० सेट् उ० । णिदूँऽ [ कुत्सासन्निकर्षयोः ! १.१०१२ ॥
निन्द् । भ्वा० सेट् प० । णिदिं कुत्सायाम् १.६९ ॥
निन्व । भ्वा० सेट् प० । णिविँ सेचन । सेचन चेत्येके १.६७३ ॥
निल् । तु० सेट् प० । णिलं गहने ६.८७ ॥
निवास ( निवास्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । निवासँ आच्चादन १०.४२७ ॥
निश् । भ्वा० सेट् प० । णिशँ समाधौ १.८२३ ॥
निष् । भ्वा० सेट् प० । णिषुँ सेचने १.७९६ ॥
निष्क् । चु० सेट् आ० । निष्कुँ परिमाणे १०.२०९ ॥
नी । भ्वा० अनिट् उ० । णीज् प्रापणे १.१०४९ ॥
नील् । भ्वा० सेट् प० । णीलँ वर्णे १.६०० ॥
नीव् । भ्वा॰ सेट् प॰ । णीवँ स्थौल्ये १.६४७ ॥
नु । अ० सेट् प० । णु स्तुतौ २.३० ॥
नु । तु० सेट् प० । णू ( णु) स्तुतौ ६.१३२ ॥
नुद् । तु० अनिट् उ० । णुदै प्रेरणे ६.२ ॥
नुद् । तु० अनिट् प० । णुदँ प्रेरणे ६.१६२ ॥
नू । तु० सेट् प० । णू ( णु) स्तुतौ ६.१३२ ॥
नृत् । दि० सेट् प० । नृतीं गात्रविक्षेपे ४.१० ॥
नॄ । भ्वा॰ सेट् प॰ । नॄ( म्) नये १.९२१ ॥
नृ । ऋया० सेट् प० । नृ नये ९.३० ॥
```

```
नेद् । भ्वा० सेट् उ० । णेट्टॅं कुत्सासिन्नकर्षयोः १.१०१३ ॥
                 नेष् । भ्वा० सेट् आ० । णेषृँठ [ गतौ] १.७०४ ॥
                 पंश् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । पिसँ [ नाशने] इत्येके १०.१०८ ॥
                 पंस् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । पसिँ नाशने १०.१०७ ॥
                 पक्ष् । भ्वा० सेट् प० । पक्षं परिग्रःअ इत्येके १.७४७ ॥
                 पक्ष । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । पक्षँ परिग्रः ए १०.२४ ॥
                 पच् । भ्वा० अनिट् उ० । डुपचँष् पाके १.११५१ ॥
                 पञ्च । भ्वा० सेट् आ० । पचिँ व्यक्तीकरणे १.१९८ ॥
                 पञ्च । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । पचिँ विस्तारवचने १०.१५३ ॥
                 पट ( पट्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । पटँऽ [ ग्रन्थे] १०.३९४ ॥
                 पट् । भ्वा॰ सेट् प॰ । पटँ गतौ १.३३३ ॥
                 पट् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । पटँऽ [ भाषार्थः । १०.२८२ ॥
                 पठ् । भ्वा० सेट् प० । पठँ व्यक्तायां वाचि १.३८१ ॥
                 पण् । भ्वा० सेट् आ० । पणँ व्यवहारे स्तुतौ च १.४०७ ॥
                 पण्ड् । भ्वा० सेट् आ० । पडिँ गतौ १.३१४ ॥
                 पण्ड् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । पडिँउ [ नाशने] १०.१०६ ॥
                 पत ( पत्) । चु॰ सेट् उ॰ ( १.३.७४) । पतँ [ देवश्रब्दे] गतौ ( वा) । वादम्त
इत्येके १०.४०० ॥
                 पत् । भ्वा० सेट् प० । पतुँ गतौ १.९७९ ॥
                 पथ् । भ्वा० सेट् प० । पथँ गतौ १.९८२ ॥
                 पथ् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । पथँ [ प्रक्षेपे] इत्येके १०.२९ ॥
                 पद ( पद्) । चु० सेट् आ० । पदँ गतौ १०.४४० ॥
                 पद् । दि० अनिट् आ० । पदँ गतौ ४.६४ ॥
                 पन् । भ्वा० सेट् आ० । पनुँ च [ व्यवहारे स्तुतौ च] १.५०८ ॥
                 पन्थ् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । पथिँ गतौ १०.६० ॥
                 पय् । भ्वा० सेट् आ० । पयँऽ 🛭 गतौ 🕴 १.५४८ ॥
                 पर्ण ( पर्ण्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । पर्णं हरितभावे १०.४८५ ॥
                 पर्द । भ्वा॰ सेट आ॰ । पर्दं कुत्सिते शब्दे १.२९ ॥
                 पर्प् । भ्वा० सेट् प० । पपँऽ [ गतौ । १.४७८ ॥
                 पर्ब । भ्वा० सेट् प० । पर्बंऽ | गतौ १.४८२ ॥
                 पर्व । भ्वा० सेट् प० । पर्वंऽ [ पूरणे] १.६४८ ॥
                 पल् । भ्वा० सेट् प० । पलँ गतौ १.९७३ ॥
                 पल् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । पलँ [ रक्षणि] इत्येके १०.९९ ॥
                 पत्यूल ( पत्यूल्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । पत्यूलँ लवनपवनयोः १०.४२३ ॥
                 पल्ल् । भ्वा॰ सेट् प॰ । पेलुँड ( पल्लँड) [ गतौ १.६२१ ॥
                 पश् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । पशँ बन्धने १०.२४४ ॥
```

```
पष ( पष्) । चु॰ सेट् उ॰ ( १.३.७४) । पषँ अनुपसर्गात् ( गतौ) १०.४०१ ॥
                पा । भ्वा० अनिट् प० । पा पाने १.१०७४ ॥
                पा । अ० अनिट् प० । पा रक्षणे २.५१ ॥
                पार (पार्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पारँऽ [ कर्मसमाप्तौ] १०.४५३ ॥
                पाल् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । पालँ रक्षणे १०.९८ ॥
                पिंस् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । पिसिँठ [ भाषार्थः । १०.२९३ ॥
                पि । तु० अनिट् प० । पि गतौ ६.१४१ ॥
                पिच् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । पिचँ कुट्टने १०.६१ ॥
                पिज् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । पिजँऽ [ हिंसाबलादाननिकेतनेषु १०.४६ ॥
                पिञ्ज् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । पिजिँऽ [ भाषार्थः । १०.२८७ ॥
                पिञ्ज् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । पिजिँऽ [ हिंसाबलादाननिकेतनेषु १०.४७ ॥
                पिञ्ज् । अ० सेट् आ० । पिजिँवर्णे । सम्पर्चन इत्येके । उभयन्नेत्यन्ये । अवयव इत्यपरे । अव्यक्ते
शब्द इतीतरे २.२० ॥
                पिट् । भ्वा० सेट् प० । पिटँ शब्दसङ्घातयोः १ ३४८ ॥
                पिठ् । भ्वा॰ सेट् प॰ । पिठँ हिंसासङ्कलेशनयोः १.३९३ ॥
                पिण्ट् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । पिठिँ [ सङ्घाते] इत्येके १०.१८६ ॥
                पिण्ड् । भ्वा० सेट् आ० । पिडिँ सङ्घाते १.३०७ ॥
                पिण्ड् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । पिडिं सङ्घाते १०.१८५ ॥
                पिन्व । भ्वा० सेट् प० । पिविँऽ [ सेचन । सेचन चेत्येके १.६७१ ॥
                पिश् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । पिशँ [ नाशने] १०.१०५ ॥
                पिश् । तु० सेट् प० । पिशँ अवयवे । अयं दीपनायामपि ६.१७३ ॥
                पिष् । रु० अनिट् प० । पिष्रूँ सुञ्चूर्णने ७.१५ ॥
                पिस् । भ्वा॰ सेट् प॰ । पिसृँऽ [ गतौ । १.८१६ ॥
                पिस् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । पिसँ गतौ १०.५० ॥
                पी । दि० अनिट् आ० । पीुङ् पाने ४.३६ ॥
                पीड् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । पीडँ अवगाहन १०.१७ ॥
                पील् । भ्वा॰ सेट् प॰ । पीलँ प्रतिष्टम्भे १.५९९ ॥
                पीव् । भ्वा॰ सेट् प॰ । पीवँऽ [ स्थौल्ये १.६४४ ॥
                पुंस् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । पुंसँ अभिवर्धण १०.१३४ ॥
                पुट ( पुट्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । पुटँ संसुर्गे १०.४४४ ॥
                पुट । भ्वा॰ सेट प॰ । पुटँ [ मर्दने ( प्रमर्दने) ] इत्येके १.३६७ ॥
                पुट् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । पुटँऽ [ भाषार्थः । १०.२८३ ॥
                पुट् । तु० सेट् प० । पुटँ संश्लेषण ६.९४ ॥
                पुट्ट । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । पुट्टँऽ [ अल्पीभावे] १०.३४ ॥
                पुड़ । भ्वा० सेट् प० । पुडँ [ पुटँ] मर्दने ( प्रमर्दने) १.३६५ ॥
                पुड् । तु० सेट् प० । पुडँ उत्सर्गे ६.११४ ॥
```

```
पुण् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । पुणँ [ सङ्घाते] इत्यन्ये १०.१३३ ॥
पुण्। तु० सेट् प०। पुणँ कर्मीण शुभे ६.५९॥
पुण्ट । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । पुटिँऽ [ [ भाषार्थः ] च] १०.३२३ ॥
पुण्ड । भ्वा० सेट् प० । पुडिँ [ खण्डने] चेत्येके १.३७० ॥
पुथ् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । पुथँऽ [ भाषार्थः । १०.३०६ ॥
पुथ् । दि० सेट् प० । पुथँ हिंसायाम् ४.१३ ॥
पुन्थ् । भ्वा० सेट् प० । पुथिँऽ [ हिंसासङ्कलेश्वनयोः ! १.४६ ॥
पुर् । तु० सेट् प० । पुरँ अग्रगमुने ६.७२ ॥
पुर्व । भ्वा० सेट् प० । पुर्वेंऽ ( पूर्वेंऽ) [ पूरणे] १.६५७ ॥
पुल् । भ्वा० सेट् प० । पुलँ महत्त्वे १.९७४ ॥
पुल् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । पुलँ महत्त्वे १०.९० ॥
पुष् । भ्वा० सेट् प० । पुषँ पुष्टौ १.७९७ ॥
पुष् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । पुषँ धारणे १०.२८० ॥
पुष् । दि० अनिट् प० । पुषँ पुष्टौ ४.७९ ॥
पुष् । दि० सेट् प० । पुषँ [ विभागे] च [ इति केचित्] ४.१२१ ॥
पुष् । ऋया० सेट् प० । पुषँ पुष्टौ ९.६४ ॥
पुष्प् । दि० सेट् प० । पुष्पं विकसने ४.१६ ॥
पुस्त् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । पुस्तँऽ [ आदरानाद्वरयोः । १०.७९ ॥
पू । भ्वा० सेट् आ० । पूङ् पवने १.११२१ ॥
पू । ऋया० सेट् उ० । पूज् पवने ९.१४ ॥
पूज् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । पूजँ पूजायाम् १०.१४४ ॥
पूय् । भ्वा० सेट् आ० । पूर्यी विशरणे दुर्गन्धे च १.५५७ ॥
पूर् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । पूरीं आप्यायने १०.३३४ ॥
पूर् । दि० सेट् आ० । पूरीं आप्यायने ४.४६ ॥
पूर्ण्। चु० सेट् उ० (१.३.७४) । पूर्णं [ सङ्घाते] इत्येके १०.१३२॥
पूर्व । भ्वा० सेट् प० । पुर्वेंऽ ( पूर्वेंऽ) [ पूर्ण] १.६४७ ॥
पूर्व । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । पूर्वं निकेतने इत्यन्ये १०.१८१ ॥
पूल् । भ्वा० सेट् प० । पूलँ सङ्घाते १.६०६ ॥
पूल् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । पूलँ सङ्घाते १०.१३१ ॥
पूष् । भ्वा० सेट् प० । पूषँ वृद्धौ १.७६९ ॥
पृ । जु० सेट् प० । पृ [ पालनपूरणयोः] इत्येके ३.५ ॥
पृ । स्वा० अनिट् प० । पृ प्रीतौ ५.१३ ॥
पृ । तु० अनिट् आ० । पृङ् व्यायामे ६.१३८ ॥
पृच् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । पृचँ संयमन १०.३३९ ॥
पृच् । अ० सेट् आ० । पृचीं सम्पर्चने ( सम्पर्के) २.२४ ॥
पृच् । रु० सेट् प० । पृचीं सम्पर्के ७.२४ ॥
```

पृञ्ज् । अ० सेट् आ० । पृजिँ विणे । सम्पर्चन इत्येके । उभयन्नेत्यस्ये । अवयव इत्यपरे । अव्यक्ते शब्द इतीतरे । इत्येके २.२१ ॥

पृड् । तु० सेट् प० । पृडँ [ सुखने] च ६.५४ ॥ पृण् । तु० सेट् प० । पृणं प्रीणने ६ ५५ ॥ पृथ् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । पृथँ प्रक्षेपे १०.२८ ॥ पृष् । भ्वा० सेट् प० । पृषुँऽ [ सेचने हिंसासङ्कलेशनयोश्व] १.८०२ ॥ पृ । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । पृँ पूरणे १०.२२ ॥ पृ । जु॰ सेट् प॰ । पृ पालनपूरणयोः । ३.४ ॥ पृ । ऋया० सेट् प० । पृ पालनपूरणयोः ५.२२ ॥ पेल् । भ्वा० सेट् प० । पेलृँऽ ( पल्लँऽ) [ गतौ १.६२१ ॥ पेव् । भ्वा० सेट् आ० । पेवृँऽ [ सेवने] १.५७७ ॥ पेष् । भ्वा० सेट् आ० । पेषुँ प्रयत्ने १.७०० ॥ पेस् । भ्वा० सेट् प० । पेसृँऽ [ गतौ । १.८१७ ॥ पै । भ्वा० अनिट् प० । पैठ [ शोषणे] १.१०६९ ॥ पैण् । भ्वा० सेट् प० । पैणृँ गतिप्रेरणश्लेषणेषु । १.५२७ ॥ प्याय् । भ्वा॰ सेट् आ॰ । ऑप्यार्यीं वृद्धी १.५६१ ॥ प्युष् । दि० सेट् प० । प्युषँऽ [ विभागे] [ इति केचित्] ४.११९ ॥ प्युस् । दि० सेट् प० । प्युसँऽ [ विभागे] [ इति केचित्] ४.१२० ॥ प्यै । भ्वा० अनिट् आ० । प्यैङ् वृद्धौ १.१११९ ॥ प्रच् । तु० अनिट् प० । प्रचँ ज्ञीप्सायाम् ६.१४९ ॥ प्रथ् । भ्वा० सेट् आ० । प्रथँ( म्) प्रख्याने १.८६९ ॥ प्रथ् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । प्रथँ प्रख्याने १०.२७ ॥ प्रस् । भ्वा० सेट् आ० । प्रसँ( म्) विस्तारे १.८७० ॥ प्रा । अ० अनिट् प० । प्रा पूरणे २.५६ ॥ प्री । चु॰ सेट् उ॰ ( १.३.७४) । प्रीज् तर्पने १०.३७३ ॥ प्री । दि० अनिट् आ० । प्रीङ् प्रीतौ (प्रीणने) ४.३९ ॥ प्री । ऋया० अनिट् उ० । प्रीज् तर्पने कान्तौ च ९.२ ॥ प्रु । भ्वा० अनिट् आ० । प्रुङ्ऽ [ गतौ । १.११११ ॥ प्रुष् । भ्वा० सेट् प० । प्रुषुँऽ [ दा:ए] १.८०० ॥ प्रेष् । भ्वा० सेट् आ० । प्रेष् गतौ १.७०६ ॥ प्रैण् । भ्वा० सेट् प० । प्रैणुँ इत्यपि [ गितप्रेरणश्लेषणेषु ] १.५२८ ॥ प्रोथ् । भ्वा॰ सेट् उ॰ । प्रोथृँ पर्याप्तौ १.१००५ ॥ प्लक्ष् । भ्वा० सेट् उ० । प्लक्षं च [ अदने] १,१०४० ॥ प्लिह् । भ्वा० सेट् आ० । प्लिहँ गतौ १.७२९ ॥ प्ली । ऋया० अनिट् प० । प्ली गतौ ९.३९ ॥

```
प्लु । भ्वा० अनिट् आ० । प्लुङ् गतौ १.१११२ ॥
प्लुष् । भ्वा० सेट् प० । प्लुषुँ दाःगः १.८०१ ॥
प्लुष् । दि० सेट् प० । प्लुषँ च [ दाःए] ४.९ ॥
प्लुष् । दि० सेट् प० । प्लुषँ दाःए ४.१२२ ॥
प्लुष् । ऋया० सेट् प० । प्लुषँ स्नेहनसेवनपूरणेषु ९.६४ ॥
प्लेव् । भ्वा० सेट् आ० । प्ले<u>व</u>ुँऽ [ [ सेवने] इत्यप्येके १.४६२ ॥
प्सा । अ० अनिट् प० । प्सा भक्षणे २.५० ॥
फक्क । भ्वा० सेट् प० । फक्कँ निचैर्गतौ १.१२३ ॥
फण् । भ्वा॰ सेट् प॰ । फणँ( म्) गतौ ( गतिदीप्त्योः) १.९५५ ॥
फल् । भ्वा० सेट् प० । जिफलाँ विशरणे १.५९४ ॥
फल् । भ्वा० सेट् प० । फलँ निष्पत्तौ १.६०८ ॥
फुल्ल् । भ्वा० सेट् प० । फुल्लँ विकसने १.६१० ॥
फेल् । भ्वा० सेट् प० । फेलृँऽ [ गतौ रे.६२२ ॥
बंह । भ्वा० सेट् आ० । बहिँठ [ वृद्धौ ] १.७२० ॥
बठ् । भ्वा॰ सेट् प॰ । बठँ [ स्थौल्ये ] इत्येके १.३८३ ॥
बण् । भ्वा० सेट् प० । बणँ [ शब्दे ] इत्यपि केचित् १.५३० ॥
बण्ट् । भ्वा० सेट् प० । बटिँऽ [ विभाजने] इत्येके १.३७८ ॥
बद् । भ्वा० सेट् प० । बदँ स्थैर्ये १.५३ ॥
बध् । भ्वा० सेट् आ० । बधँ बन्धने १.११२८ ॥
बध् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । बधँ संयमने १०.२० ॥
बन्ध् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । बन्धँ [ संयमन] इति चान्द्राः १०.२१ ॥
बन्ध् । ऋया० अनिट् प० । बन्धं बन्धने ९.४४ ॥
बभ् । भ्वा० सेट् प० । वभँऽ ( बभँऽ) [ गत्यर्थः] १.६३८ ॥
बर्ब् । भ्वा० सेट् प० । बबँऽ [ गतौ ] १.४८४ ॥
बर्ह । भ्वा॰ सेट् आ॰ । बहुँऽ [ प्राधान्ये] १.७२५ ॥
बर्ह । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । बहँ हिंसायाम् १०.१७३ ॥
बर्ह । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । बहँऽ (वहँऽ) [ भाषार्थः । १०.३००॥
बल् । भ्वा० सेट् प० । बलँ प्राणने धान्यावरोधे च ( धान्यावरोधने च) १.९७४ ॥
बल् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । बलँ( म्) प्राणने १०.१२३ ॥
बल्ह । भ्वा० सेट् आ० । बल्हुँ प्राधान्ये १.७२६ ॥
बल्ह । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । बल्हँऽ ( वल्हँऽ) [ भाषार्थः । १०.३०१ ॥
बष्क ( बष्क्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । बष्कँ दर्शने १०.४५८ ॥
बस् । दि० सेट् प० । बसुँ [ स्तुम्भे] इत्येके ४.११२ ॥
बस्त् । चु० सेट् आ० । बस्तँऽ [ अर्दने] १०.२०३ ॥
बाड् । भ्वा॰ सेट् आ॰ । बाड्ड आप्लाव्ये १.३२० ॥
बाध् । भ्वा॰ सेट् आ॰ । बाधुँ लोडने ( विलोडने) १.५ ॥
```

```
बाह् । भ्वा० सेट् आ० । बाहुँऽ (वाहुँ) प्रयत्ने १.७३२ ॥
बिट् । भ्वा० सेट् प० । बिटँ आक्रोशे १.३४४ ॥
बिन्द् । भ्वा० सेट् प० । बिदिं अवयवे १.६६ ॥
बिल् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । बिलँ भेदने १०.९५ ॥
बिल् । तु० सेट् प० । बिलँ भेदने ६.८६ ॥
बिस् । भ्वा॰ सेट् प॰ । बिसँऽ [ गतौ ! १.८२० ॥
बिस् । दि० सेट् प० । विसँ प्रेरण ४.१२३ ॥
बीम् । भ्वा० सेट् आ० । बीभूँऽ [ कत्थेन ] च] १.४४५ ॥
बुक्क । भ्वा० सेट् प० । बुक्कँ भषणे १.१२६ ॥
बुक्क । चु॰ सेट् उ॰ ( १.३.७४) । बुक्कँ भाषणे १०.२३८ ॥
बुङ्ग । भ्वा० सेट् प० । बुगिँ वर्जने १.१७७ ॥
बुध् । भ्वा० सेट् उ० । बुधिर् बोधन १.१०१६ ॥
बुध् । भ्वा० सेट् प० । बुधँ अवगमने १.९९४ ॥
बुध् । दि० अनिट् आ० । बुधँ अवगमने ४.६८ ॥
बुन्द् । भ्वा० सेट् उ० । उँबुन्दिँर् निशामने १.१०१७ ॥
बुस् । दि० सेट् प० । बुसँ [ विभागे] इत्यपरे ४.११७ ॥
बुस् । दि० सेट् प० । बुसँ उत्सर्गे ४.१२९ ॥
बुस्त् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । बुस्तँ आदरानादुरयोः १०.८० ॥
बृंह । भ्वा॰ सेट प॰ । बृहिँ ( वृहिँ) वृद्धौ । बृहिँ ( वृहिँ) शब्दे च १.८३७ ॥
बृंह । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । बृहिँऽ ( वृहिँऽ) [ भाषार्थः । १०.२९९ ॥
बृह् । भ्वा॰ सेट प॰ । बृहँऽ ( वृहँऽ) [ वृद्धौ । बृहिँर् ( वृहिँर्) [ वृद्धौ [ शब्दे च]
```

] इत्येके १.८३६ ॥

बृह । तु० सेट प० । बृहूँ [ जुद्यमि] इत्येके ६.७४ ॥ वेस् । भ्वा० सेट् प० । वेसँ गतौ १.८२१ ॥ वेह । भ्वा० सेट् आ० । वेहुँऽ (वेहुँऽ) [प्रयत्ने] १.७३० ॥ व्युस् । दि० सेट् प० । व्युसँ [विभागे] इत्यन्ये ४.११६ ॥ ब्रण् । भ्वा० सेट् प० । व्रणँऽ (ब्रणँऽ) [शब्दार्थः] १.४१९ ॥ ब्रू । अ० सेट् (अनिट्) उ० । ब्रू भ् (ब्रूभ) व्यक्तायां वाचि २.३९ ॥ ब्रूस् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । ब्रूसँऽ [हिंसायाम्] १०.१७२ ॥ व्यति । क्या० अनिट् प० । व्यति [वरणे] इत्येके ९.३८ ॥ भक्ष् । भ्वा० सेट् उ० । भक्षँ [अदने] इति मैत्रेयः १.१०३९ ॥ भक्ष् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । भक्षँ अदने १०.३३ ॥ भज् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । भजँ विश्राणिन १०.२४९ ॥ भज् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । भजँ विश्राणिन १०.२४९ ॥ भज्ज । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । भजँ विश्राणिन १०.२४९ ॥ भज्ज । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । भजँ विश्राणिन १०.२४९ ॥ भज्ज । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । भजँउ [भाषार्थः । १०.२९०॥ भञ्ज । ए० अनिट् प० । भञ्जों आमर्दने ७.१६॥

```
भट् । भ्वा० सेट् प० । भटँ भृतौ १.३४४ ॥
भट् । भ्वा० सेट् प० । भटँ( म्) परिभाषणे १.८८९ ॥
भण् । भ्वा० सेट् प० । भणँऽ | शब्दार्थः । १.५१५ ॥
भण्ड् । भ्वा० सेट् आ० । भडिँ परिभाषणे १.३०६ ॥
भण्ड । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । भिंड कल्याणे १०.७७ ॥
भन्द् । भ्वा० सेट् आ० । भदिँ कुल्याणे सुखे च १.१२ ॥
भर्त्स् । चु० सेट् आ० । भर्त्सं सन्तर्जन ( तर्जन) १०.२०२ ॥
भर्ब । भ्वा० सेट् प० । भर्बं [ हिंसायाम्] इत्येके १.६६२ ॥
भर्भ । भ्वा० सेट् प० । भर्भ [ हिंसायाम्] इत्यन्ये १.६६३ ॥
भर्व । भ्वा० सेट् प० । भवँ हिंसायाम् १.६६१ ॥
भल् । भ्वा० सेट् आ० । भलुँड ( बलुँड) [ परिभाषणहिंसादानेषु १.५६८ ॥
भल् । चु० सेट् आ० । भलँ आभण्डने १०.२२४ ॥
भल्ल् । भ्वा० सेट् आ० । भल्लुँ परिभाषणहिंसादानेषु १.५६९ ॥
भष् । भ्वा० सेट् प० । भषँ भर्त्सन १.७९१ ॥
भस् । जु० सेट् प० । भसँ भर्त्सनदीप्त्योः ३.१९ ॥
भस् । दि० सेट् प० । भसुँ [ स्तुम्भे] इति केचित् ४.११३ ॥
भा । अ० अनिट् प० । भा दीप्तौ २.४६ ॥
भाज ( भाज्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । भाजँ पृथक्कर्मणि १०.४२८॥
भाम (भाम्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । भामँ क्रोधे १०.४११ ॥
भाम् । भ्वा० सेट् आ० । भामँ क्रोधे १.५०९ ॥
भाष् । भ्वा० सेट् आ० । भाषं व्यक्तायां वाचि १.६९६ ॥
भास् । भ्वा० सेट् आ० । भासुँ दीप्तौ १.७११ ॥
भिक्ष् । भ्वा० सेट् आ० । भिक्षं भिक्षायामलाभे लाभे च १.६९० ॥
भिद् । भ्वा० सेट् आ० । जिमिदाँ स्नेहने १.८४४ ॥
भिद् । रु० अनिट् उ० । भिर्दिर् विदारण ७.२ ॥
भिन्द् । भ्वा० सेट् प० । भिदिँ [ अवयवे] इत्येके १.६७ ॥
भी । जु० अनिट् प० । जिभी भये ३.२ ॥
भुज् । तु० अनिट् प० । भुजौँ कौटिन्त्ये ६.१५३ ॥
भुज् । रु० अनिट् प० । भुजँ पालनाभ्यवहारयोः ७.१७ ॥
भू । भ्वा० सेट् प० । भू सत्तायाम् ११ ॥
भू । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) ( आ०) । भू प्राप्तौ १०.३८२ ॥
भू । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । भुवो ऽक्कल्कने । मिश्रीकरण इत्येके । चिन्तन इत्यन्ये १०.२७७ ॥
भूष् । भ्वा० सेट् प० । भूषँऽ [ अलङ्कारे] १.७७७ ॥
भूष् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । भूषँ अलङ्कारे १०.२४४ ॥
भृंश् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । भृशिँउ [ [ भाषार्थः व] १०.३१८॥
भृंश् । दि० सेट् प० । भृंशुँठ [ अधःपतने] ४.१३७ ॥
```

```
भृ । भ्वा० अनिट् उ० । भृज् भरणे १.१०४५ ॥
भृज् । भ्वा० सेट् आ० । भृजीं भर्जने १.२०२ ॥
भृड् । तु० सेट् प० । भृडँ निमज्जनि इत्येके ६.१२९ ॥
भृश् । दि० सेट् प० । भृशुँठ [ अधःपतने] ४.१३६ ॥
भू । ऋया० सेट प० । भू भर्त्सने । भर्ने ऽप्येके ९.२४ ॥
भेष् । भ्वा० सेट् उ० । भेषृँ भये । गतावित्येके १.१०२६ ॥
भ्यस् । भ्वा० सेट् आ० । भ्यसँ भये १.७१५ ॥
भ्रंश् । भ्वा० सेट् आ० । भ्रंशुँ [ अवस्रंसने] इत्यपि केचित् १.८६० ॥
भ्रंश् । दि० सेट् प० । भ्रंशुँ अधःपतने ४ १३८ ॥
भ्रंस् । भ्वा० सेट् आ० । भ्रंसुँ अवस्रंसने १.८५९ ॥
भ्रक्ष् । भ्वा० सेट् उ० । भ्रक्षेंऽ [ अदने] १.१०३७ ॥
भ्रज्ज् । तु० अनिट् उ० । भ्रस्जै पाके ६.४ ॥
भ्रण् । भ्वा० सेट् प० । भ्रणँऽ [ शब्दार्थः] १.५२० ॥
भ्रम् । भ्वा० सेट् प० । भ्रमुँ चलने १.९८४ ॥
भ्रम् । दि० सेट् प० । भ्रमुँ अनवस्थाने ४.१०२ ॥
भ्रस्ज् । तु० अनिट् उ० । भ्रस्जै पाके ६.४ ॥
भ्राज् । भ्वा० सेट् आ० । टुभ्राजुँठ [ दीप्तौ । १.९५७ ॥
भ्राज् । भ्वा० सेट् आ० । भ्राजृँ दीप्तौ १.२०५ ॥
भाश् । भ्वा० सेट् आ० । टुभ्राशृँऽ [ दीप्तौ । १.९५८ ॥
भ्री । ऋया० अनिट् प० । भ्री भये । भर्ण इत्येके ९.४१ ॥
भूण् । चु० सेट् आ० । भूणँ आशाविशङ्कयोः ( आशायाम्) १०.२१३ ॥
भ्रेज् । भ्वा० सेट् आ० । भ्रेज़ुँठ [ दीप्तौ ! १.२०४ ॥
भ्रेष् । भ्वा० सेट् उ० । भ्रेषृँऽ [ गतौ । १.१०२७ ॥
भ्लक्ष् । भ्वा० सेट् उ० । भ्लक्ष्म अदने १.१०३८ ॥
भ्लाश् । भ्वा० सेट् आ० । टुभ्लाशृँ दीप्तौ १.९५९ ॥
भ्लेष् । भ्वा० सेट् उ० । भ्लेषृँ गतौ १.१०२८ ॥
मंह । भ्वा० सेट् आ० । महिँ वृद्धौ १.७२१ ॥
मंह । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । महिँ [ भाषार्थः व १०.३३०॥
मख् । भ्वा० सेट् प० । मखँऽ [ गत्यर्थः] १.१४० ॥
मङ्क । भ्वा० सेट् आ० । मिकँ मण्डने १.९४ ॥
मङ्ख्रे । भ्वा० सेट् प० । मखिँऽ [ गत्यर्थः] १.१४१ ॥
मङ्गे । भ्वा० सेट् प० । मगिँऽ [ गत्यर्थः] १.१५७ ॥
मङ्घ् । भ्वा० सेट् आ० । मिष्यँ गत्याक्षेपे । गतौ गत्यार्म्भे चेत्यपरे । मिष्यँ कैतवे च १.११७ ॥
मङ्घ । भ्वा० सेट् प० । मधिँ मण्डने १.१८३ ॥
मच् । भ्वा० सेट् आ० । मचँऽ [ कल्कन । कथन इत्यन्ये] १.१९५ ॥
```

```
मज्ज् । तु० अनिट् प० । टुमस्जौँ शुद्धौ ६.१५१ ॥
मञ्च । भ्वा० सेट् आ० । मचिँ धारणोच्च्रायपूजुनेषु १.१९७ ॥
मठ् । भ्वा० सेट् प० । मठँ मदनिवासयोः ! १.३८४ ॥
मण् । भ्वा० सेट् प० । मणँऽ [ शब्दार्थः] १.५१६ ॥
मण्ट् । भ्वा॰ सेट् आ॰ । मिटुँँऽ [शोके] १.२९६ ॥
मण्ड् । भ्वा० सेट् आ० । मडिँ च [ विभाजने] १.३०५ ॥
मण्ड । भ्वा० सेट् प० । मिंड भूषायाम् १.३६१ ॥
मण्ड । चु॰ सेट उ॰ ( १.३.७४) । मिडिं भूषायां हर्षे च १०.७६ ॥
मथ् । भ्वा० सेट् प० । मथेँ विलोडने १.९८३ ॥
मद् । चु० सेट् आ० । मदँ तृप्तियोगे १०.२२९ ॥
मद् । दि० सेट् प० । मदीँ हर्षे ४.१०५ ॥
मद् । मदीँ हर्षग्लेपनयोः | मित् । १.९२७ ॥
मन् । चु० सेट् आ० । मानँ स्तम्भे १०.२३३ ॥
मन् । दि० अनिट् आ० । मनँ ज्ञाने ४.७३ ॥
मन् । त० सेट् आ० । मनुँ अवबोधने ८.९ ॥
मन्त्र । चु० सेट् आ० । मित्रुँ गुप्तपरिभाष्णे १०.१९९ ॥
मन्थ् । भ्वा० सेट् प० । मथिँ हिंसासङ्कलेशनयोः १.४८ ॥
मन्थ् । भ्वा० सेट् प० । मन्थँ विलोडने १.४४ ॥
मन्थ् । ऋया० सेट् प० । मन्थँ विलोडने ९.४७ ॥
मन्द् । भ्वा० सेट् आ० । मदिँ स्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु १.१३ ॥
मभ् । भ्वा० सेट् प० । मभ्रँऽ [ गत्यर्थः] १.६३९ ॥
मय् । भ्वा० सेट् आ० । मयँऽ [ गतौ । १.५४९ ॥
मर्च । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । मर्च [ शब्दार्थः] च १०.१५१ ॥
मर्ब् । भ्वा० सेट् प० । मर्बंऽ [ गतौ ] १.४८५ ॥
मर्व् । भ्वा० सेट् प० । मवँ पूरणे १.६५९ ॥
मल् । भ्वा॰ सेट् आ॰ । मलुँऽ [ धारणे] १.५६६ ॥
मल्ल् । भ्वा० सेट् आ० । मल्लँ धारणे १.४६७ ॥
मव् । भ्वा० सेट् प० । मवँ बन्धने १.६८३ ॥
मव्य । भ्वा० सेट् प० । मव्यं बन्धने १.४८४ ॥
मश् । भ्वा० सेट् प० । मशँ शब्दे । १.८२५ ॥
मष् । भ्वा० सेट् प० । मषँऽ [ हिंसार्थः ] १.७८८ ॥
मष्क । भ्वा० सेट् आ० । मस्कुँऽ ( मष्कुँ) [ गत्यर्थः] १.१०७ ॥
मस् । दि० सेट् प० । मर्सी परिमाने ४.१३१ ॥
मस्क । भ्वा० सेट् आ० । मस्कुँऽ ( मष्कुँ) [ गत्यर्थः] १.१०७ ॥
मस्ज् । तु० अनिट् प० । टुमस्जौँ शुद्धौ ६ १५१ ॥
मह ( मह्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । महँ पूजायाम् १०.४०६ ॥
```

```
मह । भ्वा० सेट् प० । महँ पूजायाम् १.८३१ ॥
मा । अ० अनिट् प० । मा माने १.५७ ॥
मा । जु॰ अनिट् आ॰ । माङ् माने शब्दे<sup>।</sup> च ३.७ ॥
मा । दि० अनिट् आ० । माङ् माने ४.३७ ॥
माङ्क्ष् । भ्वा० सेट् प० । माक्षिँ काङ्क्षायाम् १.७६२ ॥
मान् । भ्वा० सेट् आ० । मानं पूजायाम् १.११२७ ॥
मान् । चु० सेट् आ० । मनँ [ स्तम्भे] इत्येके १०.२३४ ॥
मान् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । मानं पूजायाम् १०.३८१ ॥
मार्ग् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । मार्गं अन्वेषणे १०.३८४ ॥
मार्ज् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । मार्जं शब्दार्थौ १०.१५० ॥
माह । भ्वा॰ सेट् उ॰ । माह्र माने १.१०४२ ॥
मि । स्वा० अनिट् उ० । डुमिञ् प्रक्षेपने ५.४ ॥
मिच् । तु० सेट् प० । मिचँ उत्क्लेशे ६.१७ ॥
मिञ्ज् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । मिजिँऽ [ भाषार्थः १ १०.२८६ ॥
मिथ् । भ्वा॰ सेट् उ॰ । मिथूँऽ [ मिधाहिंसनयोः इत्येके १.१००८॥
मिद् । भ्वा॰ सेट् उ॰ । मिद्रुँऽ | मेधाहिंसनयोः | १.१००६ ॥
मिद् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । मिदँ [ स्नेहने] इत्येके १०.१२ ॥
मिद् । दि० सेट् प० । जिमिदाँ स्नेहने ४.१५८ ॥
मिध् । भ्वा० सेट् उ० । मिधृ [ मेधाहिंसनयोः ] इत्यन्ये १.१०१० ॥
मिन्द् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । मिदिँ स्नेहने १०.११ ॥
मिन्व । भ्वा० सेट् प० । मिविँऽ [ सेचन । सेचन चेत्येके १.६७२ ॥
मिल् । तु० सेट् उ० । मिलँ सङ्गुमे ( सङ्गमने) ६.१६५ ॥
मिल् । तु० सेट् प० । मिलं श्लेषणे ६.९१ ॥
मिश् । भ्वा० सेट् प० । मिशँऽ [ शब्दे ] १.८२४ ॥
मिश्र ( मिश्र) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । मिश्रँ सम्पर्के १०.४६६ ॥
मिष् । भ्वा० सेट् प० । मिषुँऽ [ सेचने] १.७९५ ॥
मिष् । तु० सेट् प० । मिषं स्पर्धायाम् ६.७९ ॥
मिह । भ्वा० अनिट् प० । मि: अँ सेचने १.११४७ ॥
मी । चु॰ सेट् उ॰ ( १.३.७४) । मी गतौ १०.३६१ ॥
मी । दि० अनिट् आ० । ( ऑ) मीङ् हिंसायाम् ४.३२ ॥
मी । ऋया० अनिट् उ० । मीञ् हिंसायाम् ( बन्धने) ( माने ९.४ ॥
मीम् । भ्वा० सेट् प० । मीम् ँगतौ । मीम् ँ शब्दे च १.५३९ ॥
मील् । भ्वा॰ सेट् प॰ । मीलँऽ [ निमेषणी] १.५९५ ॥
मीव् । भ्वा० सेट् प० । मीवँऽ [ स्थौल्ये ! १.६४५ ॥
मुङ्ख । भ्वा॰ सेट् प॰ । ( मुखिँऽ) [ गत्यर्थः [ इत्यपि केचित्] ] १.१६६ ॥
मुच् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । मुचँ प्रमोचन मोदन च ( प्रमोचनमोदनयोः १०.२७२ ॥
```

```
मुच् । तु० अनिट् उ० । मुचूँ मोक्षणे ( मोचने) ६.१६६ ॥
मुज् । भ्वा० सेट् प० । मुजँऽ [ शब्दार्थः] १.२८३ ॥
मुञ्च् । भ्वा० सेट् आ० । मुचि कल्कने । कथन इत्यन्ये १.१९६ ॥
मुञ्ज् । भ्वा० सेट् प० । मुजिँ शब्दार्थाः १.२८४ ॥
मुट् । भ्वा० सेट् प० । मुटँऽ [ मर्दने ( प्रमर्दने) ] इत्येके १.३६६ ॥
मुट् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । मुटँ सञ्चूर्णने १०.१०४ ॥
मुड़ । भ्वा॰ सेट् प॰ । मुडँऽ [ मुटँऽ] [ मर्दने ( प्रमर्दने) ] १.३६४ ॥
मुण् । तु० सेट् प० । मुणँ प्रतिज्ञाने ६.६० ॥
मुण्ट् । भ्वा० सेट् आ० । मुठिँ पालने १.२९८ ॥
मुण्ड् । भ्वा० सेट् आ० । मुडिँ मार्जने १.३०८ ॥
मुण्ड् । भ्वा० सेट् प० । मुडिँ खण्डने १.३६९ ॥
मुद् । भ्वा० सेट् आ० । मुदँ हर्षे १.१६ ॥
मुद् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । मुदँ संसर्गे १०.२६८ ॥
मुर् । तु० सेट् प० । मुरँ स्वेष्टने ( सुञ्चेष्टने) ६.६९ ॥
मुर्च । भ्वा० सेट् प० । मुचौँ मोहनसमुच्न्राययोः १.२४० ॥
मुर्व । भ्वा० सेट् प० । मुर्वी बन्धने १.६५६ ॥
मुष् । ऋया० सेट् प० । मुषं स्तेये ९.६६ ॥
मुस् । दि० सेट् प० । मुसँ खण्डने ४.१३० ॥
मुस्त् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । मुस्तँ सङ्घाते १०.१२६ ॥
मुह् । दि० अनिट् वेट् ( ७.२.४४ । रधांदि०) प० । मु:अँ वैचित्त्ये ४.९४ ॥
म् । भ्वा० सेट् आ० । मूङ् बन्धने १.११२२ ॥
मू । ऋया० सेट् उ० । मूज् बन्धने ९.१४ ॥
मूत्र ( मूत्र) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । मूत्रँ प्रस्रवणे १०.४५१ ॥
मूल् । भ्वा० सेट् प० । मूलँ प्रतिष्ठायाम् १.६०७ ॥
मूल् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । मूलँ रोहने १०.९२ ॥
मूष् । भ्वा० सेट् प० । मूषँ स्तेये १.७७० ॥
मृ । तु० अनिट् आ० । मृङ् प्राणत्यागे ६ १३९ ॥
मृक्ष् । भ्वा० सेट् प० । मृक्षं सङ्घाते १.७५४ ॥
मृग ( मृग्) । चु० सेट् आ० । मृगँ अन्वेषण १०.४४२ ॥
मृज् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । मृजूँ शौचालङ्कारयोः १०.३८६ ॥
मृज् । अ० सेट् प० । मृजूँ [ मृजूँष] शुद्धौ २.६१ ॥
मृड् । तु० सेट् प० । मृडँ सुखने ६.५३ ॥
मृड्। ऋया० सेट् प० । मृडँ (क्षोदे) सुखे च ९ ५२ ॥
मृण् । तु० सेट् प० । मृणँ हिंसायाम् ६.५७ ॥
मृण्ड । चु॰ सेट उ॰ ( १.३.७४) । ( मृडिँऽ [ प्रेरणे] ) १०.१६५ ॥
```

```
मृद् । ऋ्या० सेट् प० । मृदं क्षोदे ९ ५१ ॥
मृध् । भ्वा० सेट् उ० । मृधुँ उन्देन १.१०१५ ॥
मृश् । तु० अनिट् प० । मृशँ आमर्शण ६.१६१ ॥
मृष् । भ्वा० सेट् प० । मृषुँ सेचने । मृषुँ सहने च १.८०४ ॥
मृष् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) ( आ०) । मृषं ( मृष्) तितिक्षायाम् १०.३८७ ॥
मृष् । दि० सेट् उ० । मृषं तितिक्षायाम् ४.६० ॥
मृ । ऋया० सेट् प० । मृ हिंसायाम् ९.२५ ॥
मे । भ्वा० अनिट् आ० । मेङ् प्रणिदाने १.१११६ ॥
मेथ् । भ्वा० सेट् उ० । मेथ्रैं [ मेधाहिंसनयोः इत्येके १.१००९ ॥
मेद् । भ्वा० सेट् उ० । मेट्टॅं मेधाहिंसुनयोः १,१००७ ॥
मेध् । भ्वा॰ सेट् उ॰ । मेधृँ [ मेधाहिंसुनयोः ] इत्युन्ये । मेधृँ सङ्गुमे च १.१०११ ॥
मेप् । भ्वा० सेट् आ० । मेपुँठ [ गतौ ] १.४२९ ॥
मेव् । भ्वा० सेट् आ० । मेवुँऽ [ सेवने] १.५७८ ॥
मोक्ष् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । मोक्षं आसने ( असने) १०.२५६ ॥
म्ना । भ्वा० अनिट् प० । म्ना अभ्यासे १.१०७८ ॥
म्रक्ष् । भ्वा० सेट् प० । म्रक्षँ [ सङ्घाते] इत्येके १.७४४ ॥
म्रक्ष । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । म्रक्षँ चेदने १०.१७१ ॥
म्रक्ष् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । म्रक्षं म्लेच्चने १०.१६८ ॥
म्रच् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । म्रचँ [ म्लेच्चने] इत्येके १०.१६९ ॥
म्रद् । भ्वा० सेट् आ० । म्रद् म्) मर्दने १.८७१ ॥
म्रुच् । भ्वा० सेट् प० । म्रुचुँऽ [ गत्यर्थः] १.२२२ ॥
मुञ्च । भ्वा० सेट् प० । मुञ्चुँऽ [ गत्यर्थः] १.२२० ॥
म्रेट् । भ्वा० सेट् प० । म्रेट्ठँ [ उन्मादे] १.३२७ ॥
म्रेड् । भ्वा० सेट् प० । म्रेड्रॅं उन्मादे १.३२८ ॥
म्लुच् । भ्वा० सेट् प० । म्लुचुँ गत्यर्थाः १.२२३ ॥
म्लुञ्च् । भ्वा० सेट् प० । म्लुञ्चुँऽ [ गत्यर्थः] १.२२१ ॥
म्लेच् । भ्वा० सेट् प० । म्लेचँ अव्यक्ते शब्दे १.२३३ ॥
म्लेच् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । म्लेचँऽ [ चेदने] । म्लेचँ अव्यक्तायां वाचि १०.१७० ॥
म्लेट् । भ्वा० सेट् प० । म्लेट्टँ [ उन्मादे] इत्येके १.३२९ ॥
म्लेव् । भ्वा० सेट् आ० । म्लेवृँ सेवने १.४७९ ॥
म्लै । भ्वा० अनिट् प० । म्लै हर्षक्षये १.१०५२ ॥
यक्ष् । चु० सेट् आ० । यक्षं पूजायाम् १०.२१५ ॥
यज् । भ्वा॰ अनिट् उ॰ । युजै देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु १.११५७ ॥
यत् । भ्वा० सेट् आ० । यर्तीं प्रयुत्ने १.३० ॥
यत् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । यतँ निकारोपस्कारयोः १०.२६१ ॥
यन्त्र । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । यत्रिँ सङ्कोचने १०.३ ॥
```

```
यम् । भ्वा० अनिट् प० । यमँ मैथुने (विपरीतमैथुने) १.११३४ ॥
यम् । भ्वा॰ अनिट् प॰ । युमँ उपरुमे १.११३९ ॥
यम् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । यमँ( म्) [ यमँ] च परिवेषणे । चान्मित् १०.११९ ॥
यम् । यमोऽपरिवेषणे [ मित्] १.९५३ ॥
यस् । दि० सेट् प० । यसुँ प्रयत्ने ४.१०७ ॥
या । अ० अनिट् प० । या प्रापणे २.४४ ॥
याच् । भ्वा० सेट् उ० । टुयाचृँ याच्जायाम् १.१००१ ॥
यु । चु० सेट् आ० । यु जुगुप्सायाम् १०.२३५ ॥
यु । अ० सेट् प० । यु मिश्रेणे 5भिश्रणे च २.२७ ॥
यु । ऋया० अनिट् उ० । युज् बन्धने ९.११ ॥
युङ्ग । भ्वा० सेट् प० । युगिँऽ [ वर्जने] १.१७५ ॥
युच् । भ्वा० सेट् प० । युचँ प्रमादे १.२४२ ॥
युज् । चु॰ सेट् उ॰ ( १.३.७४) । युजँऽ [ संयमने] १०.३३८ ॥
युज् । दि० अनिट् आ० । युजुँ समाधौ ४.७४ ॥
युज् । रु० अनिट् उ० । युजिँर् योगे ७.७ ॥
युत् । भ्वा० सेट् आ० । युतुँठ [ भासणे] १.३१ ॥
युध् । दि० अनिट् आ० । युध् सम्प्रहारे ४.६९ ॥
युप् । दि० सेट् प० । युपँऽ [ विमोहने] ४.१४८ ॥
यूष् । भ्वा० सेट् प० । यूषं हिंसायाम् १.७७५ ॥
येष् । भ्वा० सेट् आ० । येषृँ [ प्रयत्ने] इत्यन्ये १.७०२ ॥
यौट् । भ्वा० सेट् प० । यौट्टँ बन्धे १.३२६ ॥
रंह । भ्वा० सेट् प० । रहिँ गतौ १.८३३ ॥
रंह । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । रहिँउ [ [ भाषार्थः ] च] १०.३२९ ॥
रक । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । रकँऽ [ अाुस्वादने] १०.२६२ ॥
रक्ष् । भ्वा० सेट् प० । रक्षँ पालने १.७४६ ॥
रख् । भ्वा० सेट् प० । रखँऽ [ गत्यर्थः] १.१४४ ॥
रग् । भ्वा० सेट् प० । रगेँ( म्) शुङ्कायाम् १.८९४ ॥
रग् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । रगँ [ आस्वादने] इत्यन्ये १०.२६५ ॥
रघ् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । रघँ [ आस्वादने] इत्येके १०.२६४ ॥
रङ्ख् । भ्वा० सेट् प० । रखिँऽ [ गत्यर्थः] १.१४५ ॥
रङ्ग (रङ्ग) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । रङ्गँ गतौ। १०.३९७ ॥
रङ्ग् । भ्वा० सेट् प० । रगिँऽ [ गत्यर्थः] १.१५३ ॥
रङ्घ । भ्वा० सेट् आ० । रिष्वँऽ [ गत्यर्थः] १.११२ ॥
रङ्घ । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । रघिँऽ [ [ भाषार्थः ] च] १०.३२६ ॥
रच (रच्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । रचँ प्रतियुत्ने १०.४०३ ॥
रञ्ज् । ऽरञ्जोऽमन्ताश्च [ मित्] १.९४० ॥
```

```
रञ्ज् । भ्वा० अनिट् उ० । रञ्जँ रागे १.११५४ ॥
रञ्ज् । दि० अनिट् उ० । रञ्जै रागे ४.६३ ॥
रट (रट्) । चु॰ सेट् उ॰ (१.३.७४) । रटँ परिभाषण १०.४६२ ॥
रट् । भ्वा॰ सेट् प॰ । रटँ [ परिभाषणे] इत्येके १.३८७॥
रट् । भ्वा० सेट् प० । रटँ परिभाषणे १.३३४ ॥
रठ् । भ्वा० सेट् प० । रठँ परिभाषणे १.३८६ ॥
रण् । भ्वा० सेट् प० । रणँ( म्) गतौ १.९०४ ॥
रण् । भ्वा॰ सेट् प॰ । रणँऽ [ शब्दार्थः] १.५१३ ॥
रण् । भ्वा॰ सेट् प॰ । रणिऽ [ मित्] [ इति भोजः । १.९३२ ॥
रण्व । भ्वा० सेट् प० । रविँऽ [ गत्यर्थः] १.६८० ॥
रद् । भ्वा० सेट् प० । रदँ विलेखन १.५५ ॥
रध् । दि० अनिट् वेट् ( ७.२.४५ । रधांदि०) प० । रधँ हिंसासंराद्ध्योः ४.९० ॥
रप् । भ्वा॰ सेट् प॰ । रपँऽ [ व्यक्तायां वाचि] १.४६७ ॥
रफ् । भ्वा० सेट् प० । रफँऽ [ गतौ । १.४७९ ॥
रम् । भ्वा० अनिट् आ० । रमँ राभस्ये १.११२९ ॥
रम् । भ्वा० अनिट् आ० । रमुँ क्रीडायाम् । रमँ इति मार्धवः १.९८९ ॥
रम्फ् । भ्वा० सेट् प० । रिफँऽ | गतौ १.४८० ॥
रम्ब् । भ्वा० सेट् आ० । रबिँऽ | शब्दे | १.४३६ ॥
रम्भ् । भ्वा० सेट् आ० । रिमँ शब्दे क्विंचित्पद्यते (इत्येके) १.४४९ ॥
रय् । भ्वा० सेट् आ० । रयँ गतौ १.४४४ ॥
रस ( रस्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । रसँ आस्वादनस्नेहनयोः १०.४७७ ॥
रस् । भ्वा० सेट् प० । रसँ शब्दे १.८१० ॥
रह (रह) । चु॰ सेट् उ॰ (१.३.७४) । रहँ त्यागे १०.३९६ ॥
रह । भ्वा० सेट् प० । रहँ त्यागे १.८३२ ॥
रह । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । रहँ( म्) त्यागे १०.१२२ ॥
रा । अ० अनिट् प० । रा दाने २.५२ ॥
राख् । भ्वा० सेट् प० । राखुँऽ [ शोषणालमर्थ्योः] १.१३० ॥
राघ् । भ्वा० सेट् आ० । राघुँऽ [ सामर्थ्ये] १.११८ ॥
राज् । भ्वा० सेट् उ० । राज्रुँ दीप्तौ १.९४६ ॥
राध् । दि० अनिट् प० । राधोऽकर्मकादुद्धविव ४.७७ ॥
राध् । स्वा० अनिट् प० । राधँऽ [ संसिद्धौ] ५.१८ ॥
रास् । भ्वा० सेट् आ० । रासृँ शब्दे १.७१३ ॥
रि । स्वा॰ सेट् प॰ । रिऽ [ ऋऽ] [ हिंसायाम्] ५.३२ ॥
रि । तु० अनिट् प० । रिऽ [ गतौ ] ६.१४० ॥
रिख् । भ्वा० सेट् प० । रिखँऽ [ गत्यर्थः [ इत्यपि केचित्] ] १.१६८ ॥
रिङ्क्ष । भ्वा० सेट् प० । रिखिँऽ [ गत्यर्थः [ इत्यपि केचित्] ] १.१६९ ॥
```

```
रिङ्ग । भ्वा० सेट् प० । रिगिँऽ [ गत्यर्थः] १.१६४ ॥
रिच् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । रिचँ वियोजनसम्पर्चनयोः १०.३४८ ॥
रिच्। रु० अनिट् उ० । रिचिंर् विरेचने ७.४ ॥
रिण्व । भ्वा० सेट् प० । रिविँऽ [ गत्यर्थः] १.६७९ ॥
रिफ् । तु० सेट् प० । रिफं कत्थनयुद्धनिन्दाहिंसादानेषु ६.२६ ॥
रिश् । तु० अनिट् प० । रिशँ हिंसायाम् ६.१५६ ॥
रिष् । भ्वा० सेट् प० । रिषं हिंसार्थाः १.७९० ॥
रिष् । दि० सेट् प० । रिषँ हिंसायाम् ४.१४४ ॥
रिह । तु० सेट् प० । रिहँ [ कत्थनयुद्धनिन्दाहिंसादानेषु इत्येके ६.२७ ॥
री । दि० अनिट् आ० । ( ऑ) रीङ् श्रवणे ४.३३ ॥
री । ऋया० अनिट् प० । री गतिरेषणयोः ९.३४ ॥
रुंश् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । रुशिँऽ [ [ भाषार्थः ] च] १०.३१९ ॥
रुंस् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । रुसिँऽ [ [ भाषार्थः ] च] १०.३२१ ॥
रु । भ्वा० अनिट् आ० । रुङ् गतिरोषणयोः १.१११४ ॥
र । अ० सेट् प० । रु शब्दे १.२८ ॥
रुच् । भ्वा० सेट् आ० । रुचँ दीप्ताविभिप्रीतौ च १.८४७ ॥
रुज् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । रुजँ हिंसायाम् १०.३३४ ॥
रुज् । तु० अनिट् प० । रुजौँ भङ्गे ६.१५२ ॥
रुट् । भ्वा॰ सेट् आ॰ । रुटँऽ [ उपघाते ( प्रतिघाते) ] १.५४९ ॥
रुट् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । रुटँ [ रोषे दियेके १०.१८८ ॥
रुट् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । रुटँऽ [ [ भाषार्थः ] च] १०.३१४ ॥
रुठ् । भ्वा॰ सेट् प॰ । रुठँऽ [ उपघाते] १.३८९ ॥
रुण्ट् । भ्वा० सेट् प० । रुटिँऽ [ स्तेये १.३७१ ॥
रुण्ट् । भ्वा० सेट् प० । रुठिँ [ गतौ १.४०० ॥
रुण्ठ । भ्वा॰ सेट् प॰ । रुठिँऽ [ [ स्तेये ] इत्येके । १.३७३ ॥
रुण्ड् । भ्वा॰ सेट् प॰ । रुडिँऽ [ [ स्तेये इत्यपरे १.३७४ ॥
रुद् । अ० सेट् प० । रुदिँर् अश्रुविमोचने २.६२ ॥
रुध् । रु० अनिट् उ० । रुधिर् आवरणे ७.१॥
रुप् । दि० सेट् प० । रुपँऽ [ विमोहने] ४.१४९ ॥
रुश् । तु० अनिट् प० । रुशँऽ [ हिंसायाम्] ६.१५५ ॥
रुष् । भ्वा० सेट् प० । रुषँऽ [ हिंसार्थः । १.७८९ ॥
रुष् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । रुषँ रोषे १०.१८७ ॥
रुष् । दि० सेट् प० । रुषँ [ हिंसायाम्] ( रोषे) ४.१४३ ॥
रुह् । भ्वा॰ अनिट् प॰ । रु:अँ बीजजन्मनि प्रादुभवि च १.९९५ ॥
रूक्ष (रूक्ष्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । रूक्षँ पारुष्ये १०.४५२ ॥
रूप (रूप) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । रूपँ रूपिकयायाम् १०.४७९ ॥
```

```
रूष् । भ्वा० सेट् प० । रूषं भूषायाम् १.७७२ ॥
रेक । भ्वा० सेट् आ० । रेकुँ शुङ्कायाम् १.८४ ॥
रेज् । भ्वा० सेट् आ० । (रेजृँ दीप्तौ) १.२०६ ॥
रेट् । भ्वा० सेट् उ० । रेट्टॅं परिभाषणे १.१००२ ॥
रेप् । भ्वा० सेट् आ० । रेपुँठ [ गतौ । १.४३० ॥
रेम् । भ्वा० सेट् आ० । रेमृँ शब्दे १.४४७ ॥
रेव् । भ्वा० सेट् आ० । रेवृँ प्लव्गतौ १.४८४ ॥
रेष् । भ्वा० सेट् आ० । रेष्टुँऽ [ अव्यक्ति शब्दे ] १.७०७ ॥
रै । भ्वा० अनिट् प० । रै शब्दे १.१०५७ ॥
रोड् । भ्वा० सेट् प० । रोड्रँऽ [ उन्मादे] १.४१२ ॥
रौड़ । भ्वा० सेट् प० । रौड़ अनांदरे १.४११ ॥
लक्ष् । चु० सेट् आ० । लक्षँ आलोचने १०.२१९ ॥
लक्ष् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । लक्षँ दर्शनाङ्कनयोः १०.६ ॥
लख् । भ्वा० सेट् प० । लखँऽ [ गत्यर्थः] १.१४६ ॥
लग् । भ्वा० सेट् प० । लगेँ( म्) सङ्गे १.८९५ ॥
लग् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । लगँ आस्वादन १०.२६३ ॥
लङ्ख । भ्वा० सेट् प० । लखिँऽ [ गत्यर्थः] १.१४७ ॥
लङ्ग । भ्वा० सेट् प० । लगिँऽ [ गत्यर्थः] १.१५४ ॥
लङ्घ । भ्वा० सेट् आ० । लिष्व गत्यर्थः । लिष्व भोजनिन्वृत्ताविष १.११३ ॥
लङ्घ । भ्वा० सेट् प० । लिघँ शोषण ( भाषायां दीप्तौ सीमातिक्रमे च) १.१८२ ॥
लङ्क् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । लिघिँऽ [ [ भाषार्थः ] च । १०.३२७ ॥
लङ्घ । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । लिघँऽ [ भाषार्थः] १०.२९१ ॥
लच् । भ्वा० सेट् प० । लचँऽ [ लक्षणे] १.२३४ ॥
लज ( लज्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । लजँ प्रकाशने १०.४६३ ॥
लज् । भ्वा० सेट् प० । लजँऽ [ भर्जने] १.२७१ ॥
लज् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । लजँ [ अपवारणे] इत्येके १०.१६ ॥
लज् । तु० सेट् आ० । ऑलर्जींठ [ ब्रीडायाम् ( ब्रीडे) ] ६.१० ॥
लज्ज् । तु० सेट् आ० । ऑलस्जीं ब्रीडायाम् (ब्रीडे) ६.११ ॥
लञ्ज् ( लञ्ज्) । चु॰ सेट् उ॰ ( १.३.७४) । लर्जिं [ प्रकाशने] इत्येके १०.४६५ ॥
लञ्ज् । भ्वा० सेट् प० । लर्जिं भर्जने १.२७२ ॥
लञ्ज् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । लजिँऽ [ [ भाषार्थः व] १०.३१५ ॥
लञ्ज् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । लर्जिंऽ [ हिंसाबलादाननिकेतुनेषु १०.४८ ॥
लट् । भ्वा० सेट् प० । लटँ बाल्ये १.३३४ ॥
लङ् । भ्वा० सेट् प० । लडँ विलासे १.४१५ ॥
लड् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । लडँ उपसेवायाम् १०.१० ॥
लड् । जिह्वोन्मथने लिंडः [ मित्] १.९२६ ॥
```

```
लण्ड् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । औंलिंडिं [ ओलिंडिं] उत्क्षेपने । उँलिंडिं इत्यन्ये १०.१३ ॥
लण्ड् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । लिंडिंऽ [ [ भाषार्थः ] च] १०.३३१ ॥
लप् । भ्वा० सेट् प० । लपँ व्यक्तायां वाचि १.४६८ ॥
लभ् । भ्वा० अनिट् आ० । डुलभँष् प्राप्तौ १,११३० ॥
लम्ब् । भ्वा० सेट् आ० । लिबँ [ शब्दे ] अवस्रंसने ( च) १.४३९ ॥
लम्ब् । भ्वा० सेट् आ० । लबिँऽ [ शब्दे | १.४३७ ॥
लम्भ् । भ्वा० सेट् आ० । लिभँ च [ शब्दे वित्पद्यते] १.४५० ॥
लय् । भ्वा० सेट् आ० । लयँ च [ गतौ । १.४४४ ॥
लर्ब् । भ्वा० सेट् प० । लर्बेंऽ [ गतौ ] १.४८३ ॥
लल् । भ्वा॰ सेट् प॰ । ललँ [ विलासे] इत्येके ( ईप्सायाम्) १.४१६ ॥
लल् । चु० सेट् आ० । ललँ ईप्सायाम् १०.२१० ॥
लष् । भ्वा० सेट् उ० । लष् कान्ती १.१०३३ ॥
लस् । भ्वा० सेट् प० । लसँ [ शब्दे | श्लेषणक्रीडनयोः ( च) १.८११ ॥
लस् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । लसँ शिल्पयोगे १०.२५३ ॥
लस्ज् । तु० सेट् आ० । ऑलस्जीं ब्रीडायाम् ( ब्रीडे) ६.११ ॥
ला । अ० अनिट् प० । ला आदाने ( दाने) २.५३ ॥
लाख् । भ्वा॰ सेट् प॰ । लाखुँऽ [ शोषणालमर्थ्योः] १.१३१ ॥
लाघ् । भ्वा० सेट् आ० । लाघुँठ [ सामर्थ्ये] १.११९ ॥
लाज् । भ्वा॰ सेट् प॰ । लाजँऽ [ [ भर्जने] भर्त्सने च] १.२७३ ॥
लाञ्च् । भ्वा० सेट् प० । लाचिँ लक्षणे १.२३४ ॥
लाञ्ज् । भ्वा० सेट् प० । लाजिँ [ भर्जने] भर्त्सने च १.२७४ ॥
लाभ (लाभ्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । लाभँ प्रेरण १०.४८२ ॥
लिख् । भ्वा० सेट् प० । लिखँऽ [ गत्यर्थः [ इत्यपि केचित्] ] १.१७० ॥
लिख् । तु० सेट् प० । लिखँ अक्षरिवन्यासे ६.९२ ॥
लिङ्कः । भ्वा० सेट् प० । लिखिँऽ [ गत्यर्थः [ इत्यपि केचित्] ] १.१७१ ॥
लिङ्ग । भ्वा० सेट् प० । लिगिँ गत्यर्थाः ११६५ ॥
लिङ्ग । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । लिगिँ चित्रीकरणे १०.२६७ ॥
लिञ्ज् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । लिजिँऽ [ भाषार्थः १०.२८८ ॥
लिप् । तु० अनिट् उ० । लिपँ उपदेःए ६.१६९ ॥
लिश् । दि० अनिट् आ० । लिशँ अल्पीभावे ४.७६ ॥
लिश् । तु० अनिट् प० । लिशँ गतौ ६.१५७ ॥
लिह । अ० अनिट् उ० । लि: अँ आस्वादने २.६ ॥
ली । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । ली द्रवीकरणे १०.३४३ ॥
ली । दि० अनिट् आ० । ( औं) लीङ् श्लेषणे ४.३४ ॥
ली । ऋया० अनिट् प० । ली श्लेषणे ९.३६ ॥
लुञ्च् । भ्वा० सेट् प० । लुञ्चँ अपनयने १.२१४ ॥
```

```
लुञ्ज् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । लुजिँ हिंसाबलादाननिकेतनेषु १०.४९ ॥
लुञ्ज् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । लुजिँऽ [ भाषार्थः १०.२८९ ॥
लुट् । भ्वा॰ सेट् आ॰ । लुटँऽ [ उपघाते ( प्रतिघाते) ] १.५४० ॥
लुट् । भ्वा० सेट् प० । लुटँ विलोडने १.३४१ ॥
लुट् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । लुटँऽ [ भाषार्थः] १०.२८४ ॥
लुट् । दि० सेट् प० । लुटँ विलोडने ४.१३३ ॥
लुट । तु० सेट् प० । लुटँ सुंश्लेषण ६.१०९ ॥
लुट । भ्वा॰ सेट् आ॰ । लुटँ [ उपघाते ( प्रतिघाते) ] १.५५१ ॥
लुट । भ्वा० सेट् प० । लुठँऽ [ उपघाते] १.३९० ॥
लुठ । दि० सेट् प० । लुठँ [ विलोडने] इत्येके ४.१३४ ॥
लुट । तु० सेट् प० । लुठँ [ संश्लेषणी] इत्येके ६.११० ॥
लुड् । भ्वा० सेट् प० । लुडँ [ विलोडने] इत्येके १.३५२ ॥
लुड् । तु० सेट् प० । लुडँ [ संश्लेषणे] इत्यन्ये ६.१११ ॥
लुण्ट् । भ्वा० सेट् प० । लुटिँ स्तेये १.३७२ ॥
लुण्ट । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । लुण्टँ स्तेये १०.३९ ॥
लुण्ट । भ्वा० सेट् प० । लुटिँ [ स्तेये ] इत्येके १.३७४ ॥
लुण्ट् । भ्वा० सेट् प० । लुटिँ आलस्ये प्रतिघाते च १.३९८ ॥
लुण्ट् । भ्वा० सेट् प० । लुटिँ गतौ १.४०१ ॥
लुण्ट । चु॰ सेट उ॰ (१.३.७४) । लुण्ठँ [स्तेये इित् केचित १०.४०॥
लुण्ड् । भ्वा० सेट् प० । लुडिँ [ स्तेये] इत्यपरे १.३७६ ॥
लुन्थ् । भ्वा० सेट् प० । लुथिँऽ [ हिंसासङ्गलेशनयोः । १.४७ ॥
लुप् । दि० सेट् प० । लुपँ विमोहने ४.१५० ॥
लुप् । तु० अनिट् उ० । लुपूँ चेदने ६ १६७ ॥
लुभ् । दि० सेट् प० । लुभँ गाद्ध्यें (गार्ध्यें) ४.१५३ ॥
लुभ् । तु० सेट् प० । लुभँ विमोहन ६.२४ ॥
लुम्ब् । भ्वा० सेट् प० । लुबिँऽ [ अर्दने] १.४९३ ॥
लुम्ब् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । लुबिँऽ [ अदर्शने । अर्दन इत्येके १०.१५९ ॥
लू । ऋया० सेट् उ० । लूञ् चेदने ९.१६ ॥
लूष् । भ्वा० सेट् प० । लूषँऽ [ भूषायाम्] १.७७१ ॥
लूष् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । लूषँ हिंसायाम् १०.१०० ॥
लेप् । भ्वा० सेट् आ० । लेपृँ गतौ १.४३१ ॥
लोक । भ्वा० सेट् आ० । लोकुँ दर्शन १.८० ॥
लोक । चु॰ सेट उ॰ ( १.३.७४) । लोकुँऽ [ भाषार्थः । १०.३०७ ॥
लोच् । भ्वा० सेट् आ० । लोचृँ दर्शने १.१८८ ॥
लोच् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । लोचूँऽ [ भाषार्थः । १०.३०८ ॥
लोड़ । भ्वा० सेट् प० । लोड़ँ उन्मादे १.४१३ ॥
```

```
लोष्ट । भ्वा० सेट् आ० । लोष्टँ सङ्घाते १.२९१ ॥
वक्ष् । भ्वा० सेट् प० । वक्षँ रोषे । सङ्घात इत्येके १.७५३ ॥
वस् । भ्वा० सेट् प० । वसँऽ [ गत्यर्थः] १.१३८ ॥
वङ्क । भ्वा० सेट् आ० । विकुँ कौटिल्ये १.९३ ॥
वङ्क् । भ्वा० सेट् आ० । विकुँऽ [ गत्यर्थः] १.१०० ॥
वङ्क । भ्वा० सेट् प० । विखँड [ गत्यर्थः] १.१३९ ॥
वङ्ग् । भ्वा० सेट् प० । विगिँऽ [ गत्यर्थः] १.१५६ ॥
वङ्घ । भ्वा० सेट् आ० । विष्ठ [ गत्याक्षेपे । गतौ गत्यारुम्भे चेत्यपरे] १.११६ ॥
वच् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । वचँ परिभाषणे १०.३८० ॥
वच् । अ० अनिट् प० । वुचँ परिभाषणे २.५८ ॥
वज् । भ्वा० सेट् प० । वजँऽ [ गतौ । १.२८४ ॥
वञ्च । भ्वा० सेट् प० । वञ्चुँऽ [ गत्यर्थः] १.२१६ ॥
वञ्च । चु० सेट् आ० । वञ्चुँ प्रलम्भने १०.२२७ ॥
वट (वट्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । वटँ ग्रन्थे १०.३९५ ॥
वट (वट्) । चु॰ सेट् उ॰ (१.३.७४) । वटँ विभाजन १०.४६१ ॥
वट् । भ्वा० सेट् प० । वटँ वेष्टने १.३३७ ॥
वट् । भ्वा॰ सेट् प॰ । वटँ( म्) ऽ [ परिभाषणे] १.८८८ ॥
वठ् । भ्वा० सेट् प० । वठँ स्थौल्ये १.३८२ ॥
वण् । भ्वा० सेट् प० । वणँऽ [ शब्दार्थः] १.५१४ ॥
वण्ट् ( वण्ट्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । वटिँऽ [ प्रकाशने] इत्येके १०.४६४ ॥
वण्ट् । भ्वा० सेट् प० । वटिँऽ विभाजने १.३७७ ॥
वण्ट् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । वटिँ विभाजने १०.७३ ॥
वण्ट् । भ्वा० सेट् आ० । विठ एकचर्यायाम् १.२९५ ॥
वण्ड् । भ्वा० सेट् आ० । विड विभाजने १.३०४ ॥
वण्ड् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । विडँ [ विभाजने] इत्येके १०.७४॥
वद् । भ्वा० सेट् प० । वदँ व्यक्तायां वाचि १.११६४ ॥
वद् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) ( आ०) । वदँ ( वदँ) सन्देशवचने १०.३७९ ॥
वन् । भ्वा॰ सेट् प॰ । वनँ शब्दे । १.५३३ ॥
वन् । भ्वा० सेट् प० । वनँऽ [ सम्भक्तौ] १.५३४ ॥
वन् । भ्वा॰ सेट् प॰ । वनुँ( म्) च नोच्यते ( नोपलभ्यते) १.९१५ ॥
वन् । त० सेट् आ० ( प०) । वनुँ ( वनुँ) याचन द.द ॥
वन् । वनुँऽ [ [ अनुपसर्गाद्वा] च] [ मित्] १.९४७ ॥
वन्द् । भ्वा॰ सेट् आ॰ । विद्वाँ अभिवादनस्तुत्योः १.११ ॥
वप् । भ्वा० अनिट् उ० । डुव्पँ ( टुव्पँ) बीजसन्ताने । चेदनैऽपि १.११५८ ॥
वभ् । भ्वा० सेट् प० । वभँऽ ( बभँऽ) [ गत्यर्थः] १.६३८ ॥
वम् । ऽवमां [ अनुपसर्गाद्वा] च [ मित्] १.९४८ ॥
```

```
वम् । भ्वा० सेट् प० । टुवमँ उद्गिरणे १.९६४ ॥
                 वय् । भ्वा० सेट् आ० । वयुँऽ [ गतौ । १.५४७ ॥
                 वर (वर्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । वरँ ईप्सायाम् १०.३९० ॥
                 वर्च । भ्वा० सेट् आ० । वर्चें दीप्तौ १.१८६ ॥
                 वर्ण (वर्ण) । चु॰ सेट् उ॰ (१.३.७४) । वर्णं वर्णिक्रयाविस्तारगुणवचुनेषु । बहुलमेतिन्नि
दर्शनम् (इत्येके) १०.४८४॥
                 वर्ण् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । वणँऽ [ प्रेरणे] । वणँ वर्णन इत्येके १०.२५ ॥
                 वर्ध । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । वर्धं चेदनपूरनयोः १०.१५६ ॥
                 वर्ष् । भ्वा० सेट् आ० । वर्षं स्नेहने १.६९७ ॥
                 वर्ह । भ्वा॰ सेट् आ॰ । वहुँँऽ [ परिभाषणहिंसाच्चादुनेषु । १.७२७ ॥
                 वर्ह् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । बहँँऽ ( वहँँऽ) [ भाषार्थः । १०.३०० ॥
                 वर्ह । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । वहँ [ हिंसायाम्] इत्येके १०.१७५ ॥
                 वल् । भ्वा० सेट् आ० । वलुऽ ( बलुऽ) [ संवरण सुञ्चलने च] १.५६४ ॥
                 वल् । भ्वा॰ सेट् प॰ । वलिऽ [ मित्] [ इति भोजः १.९३० ॥
                 वल्क । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । वल्कँ पर्मािषणे १०.५४ ॥
                 वल्ग् । भ्वा॰ सेट् प॰ । वल्गँऽ [ गत्यर्थः] र ११५२ ॥
                 वल्भ् । भ्वा० सेट् आ० । वल्भँ भोजने १.४५६ ॥
                 वल्ल् । भ्वा० सेट् आ० । वल्लुँ सुंवरणे सुञ्चलने च १.४६४ ॥
                 वल्ह । भ्वा० सेट् आ० । वल्हुँ परिभाषणहिं साच्चादुनेषु । १.७२८ ॥
                 वश् । अ० सेट् प० । वशँ कान्तौ २.७५ ॥
                 वष् । भ्वा० सेट् प० । वषँऽ [ हिंसार्थः ! १.७८७ ॥
                 वष्क । भ्वा॰ सेट् आ॰ । वस्कँऽ (वष्कँऽ) [गत्यर्थः] १.१०६ ॥
                 वस ( वस्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । वसँ निवासे १०.४८८ ॥
                 वस् । भ्वा० अनिट् प० । वसँ निवासे १.११६० ॥
                 वस् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । वसँ स्नेहच्चेदापहरणेषु १०.२७३ ॥
                 वस् । अ० सेट् आ० । वसँ आच्चादने २.१३ ॥
                 वस् । दि० सेट् प० । वसुँ स्तम्भे ४.१११ ॥
                 वस्क । भ्वा० सेट् आ० । वस्कँऽ (वष्कँऽ) [गत्यर्थः] १.१०६ ॥
                 वस्त् । चु० सेट् आ० । वस्तुँ [ अर्दने] इत्येके १०.२०५ ॥
                 वह । भ्वा० अनिट् उ० । वः अपप्रापणे १.११४९ ॥
                 वा । अ० अनिट् प० । वा गतिगन्धनयोः । २.४५ ॥
                 वाङ्क्ष् । भ्वा॰ सेट् प॰ । वाक्षिँऽ [ काङ्क्षायाम्] १.७६१ ॥
                 वाञ्च् । भ्वा० सेट् प० । वाचिँ इच्चायाम् १.२३६ ॥
                 वाङ् । भ्वा॰ सेट् आ॰ । वाङ्ट् [ आप्लाव्ये ] इत्येके १.३२१॥
                 वात ( वात्) । चु॰ सेट् उ॰ ( १.३.७४) । वातँ सुखसेवनयोः १०.४२४ ॥
```

```
वावृत् । दि० सेट् आ० । वावृतुँ [ वरण ( वर्तन) ] इति केचित् ४.५६ ॥
वाश् । दि० सेट् आ० । वाशृँ शब्दे ४.५९ ॥
वास ( वास्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । वासँ उपसेवायाम् १०.४२६ ॥
वाह । भ्वा॰ सेट् आ॰ । बाहुँऽ (वाहुँ) प्रयत्ने १.७३२ ॥
विच् । रु० अनिट् उ० । विचिर् पृथम्भावे ७.५ ॥
विच् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । विचँऽ [ भाषार्थः । १०.३०४ ॥
विच् । तु० सेट् प० । विचँ गतौ ६.१५९ ॥
विज् । जु॰ अनिट् उ॰ । विजिंर् पृथम्भावे ३.१३ ॥
विज् । तु० सेट् आ० । औंविजीं भयचलनयोः १९ ॥
विज् । रु० सेट् प० । ऑविजीं भयचलनयोः ७.२३ ॥
विट्। भ्वा० सेट् प० । विटँ शब्दे १.३५४ ॥
विथ् । भ्वा॰ सेट् आ॰ । विथुँऽ [ याचने] १.३३ ॥
विद् । चु० सेट् आ० । विदं चेतनाख्याननिवासेषु १०.२३२ ॥
विद् । अ० सेट् प० । विदँ ज्ञाने २.५९ ॥
विद् । दि० अनिट् आ० । विदँ सत्तायाम् ४.६७ ॥
विद् । तु० सेट् उ० । विद्वै लाभे ६.१६८ ॥
विद् । रु० अनिट् आ० । विदँ विचारणे ७.१३ ॥
विध् । तु० सेट् प० । विधँ विधाने ६.५० ॥
विप् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । विपँऽ [ क्षेपे चेत्येके १०.१३८॥
विल् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । विलँ क्षेपे १०.९४ ॥
विल् । तु० सेट् प० । विलं संवरण ६.५४ ॥
विश् । तु० अनिट् प० । विशँ प्रवेशने ६.१६० ॥
विष् । भ्वा० सेट् प० । विषुँऽ [ सेचने] १.७९४ ॥
विष् । जु॰ अनिट् उ० । विष्ट्रं व्याप्तौ ३.१४ ॥
विष् । ऋया० अनिट् प० । विषँ विप्रयोगे ९.६२ ॥
विष्क (विष्क्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । विष्कं दर्शने १०.४८६ ॥
विष्क् । चु० सेट् आ० । विष्कं हिंसायाम् १०.२०७ ॥
विस् । भ्वा॰ सेट् प॰ । विसँऽ [ गतौ । १.८१८ ॥
विस् । दि० सेट् प० । बिसँ [ प्रेरणे] इत्येके ४.१२४ ॥
वी । अ० अनिट् प० । वी गतिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु । २.४३ ॥
वीज् । भ्वा० सेट् आ० । (वीजँ गतौ) १.२०९ ॥
वीर (वीर्) । चु॰ सेट् आ॰ । वीरँ विक्रान्तौ १०.४४५ ॥
वुङ्ग । भ्वा० सेट् प० । वुगिँ [ वर्जने] इत्येके १.१७८ ॥
वुस् । दि० सेट् प० । वुसँ [ विभागे] इति केचित् ४.११८ ॥
वृंह । भ्वा॰ सेट् प॰ । बृहिँ (वृहिँ) वृद्धौ । बृहिँ (वृहिँ) शब्दे च १.८३७ ॥
वृंह । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । बृहिँऽ ( वृहिँऽ) [ भाषार्थः । १०.२९९ ॥
```

```
वृ । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । वृज् आवरणे १०.३४५ ॥
                   वृ । स्वा० सेट् उ० । वृज् वरणे ५.८ ॥
                   वृ । ऋया० सेट् आ० । वृङ् सम्भक्तौ ९.४५ ॥
                   वृक् । भ्वा० सेट् आ० । वृकँ आदाने १.९७ ॥
                   वृक्ष् । भ्वा० सेट् आ० । वृक्षँ वरणे १.६८८ ॥
                   वृज् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । वृजीँ वर्जने १०.३४४ ॥
                   वृज् । अ० सेट् आ० । वृजीँ वर्जने २.२२ ॥
                   वृज् । रु० सेट् प० । वृजीं वर्जने ७.२४ ॥
                   वृञ्ज् । अ० सेट् आ० । वृजिँ [ वर्जने] इत्येके २.२३ ॥
                   वृण् । तु० सेट् प० । वृणँ च [ प्रीणने] ६.५६ ॥
                   वृत् । भ्वा० सेट् आ० । वृतुँ वर्तने १.८६२ ॥
                   वृत् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । वृतुँऽ [ भाषार्थः] १०.३१२ ॥
                   वृत् । दि० सेट् आ० । वृतुँ वरणे (वर्तने) ४.५५ ॥
                   वृध् । भ्वा० सेट् आ० । वृधुँ वृधौ १.८६३ ॥
                   वृध् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । वृधुँ भाषार्थाः १०.३१३ ॥
                   वृश् । दि० सेट् प० । वृशँ वरणे ४.१३९ ॥
                   वृष् । भ्वा० सेट् प० । वृषुँऽ [ सेचने हिंसासङ्गलेशनयोश्व] १.८०३ ॥
                   वृष् । चु० सेट् आ० । वृषँ शक्तिबन्धने १०.२२८ ॥
                   वृह । भ्वा॰ सेट प॰ । बृहँऽ ( वृहँऽ) [ वृद्धौ । बृहिँर् ( वृहिँर्) [ वृद्धौ [ श्रब्दै च]
] इत्येके १.८३६ ॥
                   वृह् । तु० सेट् प० । वृहूँ उद्यमने ६.७३ ॥
                   वृ । ऋया० सेट् उ० । वॄञ् वरणे ९.१९ ॥
                   वृ । ऋया० सेट् प० । वृ वरणे । भरण इत्येके ९.२३ ॥
                   वे । भ्वा० अनिट् उ० । वेञ् तन्तुसन्ताने १.११६१ ॥
                   वेण् । भ्वा॰ सेट् उ॰ । वेणूँ गतिज्ञानचिन्तानिशामनवादित्रग्रहणेषु १.१०१८ ॥
                   वेथ् । भ्वा० सेट् आ० । वेथृँ याचने १.३४ ॥
                   वेन् । भ्वा० सेट् उ० । वेनृँ [ गतिज्ञानिचन्तानिशामनवादित्रग्रहणेषु ] इत्येके १.१०१९ ॥
                   वेप् । भ्वा० सेट् आ० । टुवेपृ कम्पने १.४२५ ॥
                   वेल (वेल्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । वेलँ कालोपदेशे १०.४२१ ॥
                   वेल् । भ्वा० सेट् प० । वेलुँऽ [ चलने ] १.६१४ ॥
                   वेल्ल् । भ्वा० सेट् प० । वेल्लँ (वेह्नँ) चलने १.६१९ ॥
                   वेवी । अ० सेट् आ० । वेवीङ् वेतिना तुल्ये २.७२ ॥
                   वेष्ट्र । भ्वा० सेट् आ० । वेष्टँ वेष्टने १.२८८ ॥
                   वेस् । भ्वा० सेट् प० । वेसँऽ [ गतौ । १.८१९ ॥
                   वेह । भ्वा॰ सेट् आ॰ । वेहँऽ ( बेहँऽ) [ प्रयत्ने] १.७३० ॥
                   वेह्न । भ्वा० सेट् प० । वेल्लँ (वेह्नँ) चलने १.६२०॥
```

```
वै । भ्वा० अनिट् प० । ओँवै शोषणे १.१०७० ॥
व्यच् । तु० सेट् प० । व्यचँ व्याजीकरणे ६.१३ ॥
व्यथ् । भ्वा॰ सेट् आ॰ । व्यथुँ( म्) भयसञ्चलनयोः १.८६८ ॥
व्यध् । दि० अनिट् प० । व्यधँ ताडने ४.७८ ॥
व्यप् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । व्यपँ क्षेपे १०.१३६ ॥
व्यय (व्यय्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । व्ययँ वित्तसमुत्सर्गे १०.४७८ ॥
व्यय् । भ्वा० सेट् उ० । व्ययँ गतौ १.१०२४ ॥
व्यय् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । व्ययँऽ [ क्षेपे [ चत्येके ] ] १०.१३७ ॥
व्युष् । दि० सेट् प० । व्युषं दाःए ४.८ ॥
व्युष् । दि० सेट् प० । व्युषं विभागे ४.११४ ॥
व्युस् । चु॰ सेट् उ॰ (१.३.७४) । व्युसँ [हसने । सहने चेत्येके इत्येके १०.२७६॥
व्युस् । दि० सेट् प० । व्युसँ [ विभागे] इत्येके ४.११५ ॥
व्ये । भ्वा० अनिट् उ० । व्येञ् संवरणे १.११६२ ॥
व्रज् । भ्वा॰ सेट् प॰ । ( व्रजँऽ) [ गतौ १.२४७ ॥
व्रज् । भ्वा० सेट् प० । व्रजं गतौ १.२८६ ॥
व्रज् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । व्रजं मार्गसंस्कारगत्योः १०.१०९ ॥
व्रञ्ज् । भ्वा॰ सेट् प॰ । ( व्रजिँऽ) [ गतौ रे.२४८ ॥
व्रण ( व्रण्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । व्रणं गात्रविचूर्णने १०.४८३ ॥
व्रण् । भ्वा० सेट् प० । व्रणँऽ ( व्रणँऽ) [ शब्दार्थः] १.५१९ ॥
व्रस् । तु० सेट् प० । औंव्रस् चेदने ६.१२ ॥
व्री । दि० अनिट् आ० । ( ऑ) व्रीङ् वृणोत्यर्थं ४.३५ ॥
व्री । ऋया० अनिट् प० । व्री वरणे ९.४० ॥
ब्रीड् । दि० सेट् प० । ब्रीडँ चोदने लज्जायां च ४.२१ ॥
ब्रुड् । तु० सेट् प० । ब्रुडँ संवरणे ६.१२७ ॥
ब्रूष् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । ब्रूषँ [ हिंसायाम] इत्युन्ये १०.१७६ ॥
ब्रूस् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । ब्रूसँऽ [ [ हिंसायाम्] इत्येके] १०.१७४ ॥
व्ली । ऋया० अनिट् प० । व्ली वरणे ९.३७ ॥
शंस् । भ्वा॰ सेट् प॰ । शंसुँ स्तुतौ । दुर्गतावपीत्येके (इति दुर्गः) १.८२९ ॥
शक् । दि० अनिट् उ० । शुक्त विभाषितो मर्षण ४.५४ ॥
शक् । स्वा० अनिट् प० । शुकूँ शक्तौ ४.१७ ॥
शङ्क । भ्वा० सेट् आ० । शकिँ शङ्कायाम् १.९१ ॥
शच् । भ्वा० सेट् आ० । शचँ व्यक्तायां वाचि १.१८९ ॥
शट् । भ्वा॰ सेट् प॰ । शटँ रुजाविशरणगत्यवसाद्नेषु १.३३६ ॥
शठ ( शठ्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । शठँऽ [ सम्यगवभाषणे] १०.३९२ ॥
शठ । भ्वा० सेट् प० । शठँ [ हिंसासङ्कलेशनयोः ] कैतवि च १.३९४ ॥
शठ । चु० सेट आ० । शठँ श्लाघायाम् १०.२१४ ॥
```

```
शट् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । शठँऽ [ असंस्कारगत्योः] १०.४१ ॥
                  शण् । भ्वा॰ सेट् प॰ । शणँ( म्) ऽ [ [ गतौ ] दाने च । शणँ गतावित्यन्ये १.९०६ ॥
                  शण्ड् । भ्वा० सेट् आ० । शड्डिं रुजायां सङ्घाते च १.३१३ ॥
                  शद् । भ्वा० अनिट् प० । शुद्रँ शातनि १.९९१ ॥
                  शद् । तु० अनिट् प० । शुद्धै शातने ६ १६४ ॥
                  शप् । भ्वा० अनिट् उ० । शपँ आक्रोशे १.११५५ ॥
                  शप् । दि० अनिट् उ० । शुपँ आऋोशे ४.६४ ॥
                  शब्द । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । शब्दँ [ भाषणे] ( शब्दित्रियायाम् ॥ उपसुर्गादाविष्का
रे च १०.२३९॥
                  शम् । चु० सेट् आ० । शमँऽ [ आलोचने] १०.२१८ ॥
                  शम् । दि० सेट् प० । शमुँ उपशमे ४.९८ ॥
                  शम् । शमो दर्शने [ मित्] १.९५२ ॥
                  शम्ब । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । शम्बँ [ सम्बन्धने] च १०.३१ ॥
                  शर्ब् । भ्वा० सेट् प० । शर्बंऽ [ गतौ १.४८९ ॥
                  शर्व । भ्वा० सेट् प० । शर्वंऽ [ हिंसायाम्] १.६६८ ॥
                  शल् । भ्वा॰ सेट् आ॰ । शलुँ चलनसंवर्णयोः १ ५६३ ॥
                  शल् । भ्वा० सेट् प० । शलँऽ [ गतौ । १.९७७ ॥
                  शल्भ् । भ्वा॰ सेट् आ॰ । शल्भुँ कत्थन १.४४४ ॥
                  शव् । भ्वा० सेट् प० । शवँ गतौ १.८२६ ॥
                  शश् । भ्वा० सेट् प० । शशँ प्लुतगतौ १.८२७ ॥
                  शष् । भ्वा० सेट् प० । शषँऽ [ हिंसार्थः ] १.७८६ ॥
                  शस् । भ्वा० सेट् प० । शसुँ हिंसायाम् १.८२८ ॥
                  शाख् । भ्वा॰ सेट् प॰ । शाख़ुँठ [ व्याप्तौ] १.१३४ ॥
                  शाड् । भ्वा० सेट् आ० । शाडुँ श्लाघायाम् १.३२४ ॥
                  शान् । भ्वा॰ सेट् उ॰ । शान तेजने ( अवतेजने) १.११५० ॥
                  शान्त्व् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । शान्त्वँ [ सामप्रयोगे] इत्येके १०.५२ ॥
                  शास् । अ० सेट् प० । शासुँ अनुशिष्टौ २.७० ॥
                  शि । स्वा० अनिट् उ० । शिज् निशाने ५.३ ॥
                  शिक्ष् । भ्वा० सेट् आ० । शिक्षुँ विद्योपादाने १.६८९ ॥
                  शिङ्ख । भ्वा० सेट् प० । शिखिँ [ गत्यर्थः] इत्यपि केचित् १.१७४ ॥
                  शिङ्घ । भ्वा० सेट् प० । शिघिँ आुघ्राणे १ १८४ ॥
                  शिञ्ज् । अ० सेट् आ० । शिजिँ अव्यक्ते शब्दे २.१९ ॥
                  शिट् । भ्वा० सेट् प० । शिटँऽ [ अनादरे] १.३४० ॥
                  शिल् । तु० सेट् प० । शिलँऽ [ उञ्चे] ६.५९ ॥
                  शिष् । भ्वा० सेट् प० । शिषँऽ [ हिंसार्थः ] १.७८३ ॥
                  शिष् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । शिषँ असर्वोपयोगे १०.३४९ ॥
```

```
शिष्। रु० अनिट् प० । शिषूँ विशेषणे ७.१४ ॥
शी । अ० सेट् आ० । शीङ् स्वप्ने २.२६ ॥
शीक । भ्वा० सेट् आ० । शीकृँ सेचन १.७८ ॥
शीक । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । शीकँ आमर्षण १०.३६३ ॥
शीक । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । शीकँऽ [ [ भाषार्थः ] च] १०.३२० ॥
शीभ् । भ्वा० सेट् आ० । शीभृँ [ [ कत्थने] च] १.४४४ ॥
शील ( शील्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । शीलँ उपधारणे १०.४१९ ॥
शील् । भ्वा० सेट् प० । शीलँ समाधौ १.६०१ ॥
शुक् । भ्वा० सेट् प० । शुकँ गतौ १.१२७ ॥
शुच् । भ्वा० सेट् प० । शुचँ शोके १.२१० ॥
शुच् । दि० सेट् उ० । ईंशुचिंर् पूर्तीभावे ४.६१ ॥
शुच्य । भ्वा० सेट् प० । शुच्यँ अभिषवे १.५९० ॥
शुट । भ्वा० सेट् प० । शुठँ गतिप्रतिघाते (प्रतिघाते) १.३९५ ॥
शुट् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । शुठँ आलस्ये १०.१४६ ॥
शुण्ठ । भ्वा॰ सेट् प॰ । शुठिँ [ गतिप्रतिघाते ( प्रतिघाते) ] इत्येके १.३९६ ॥
शुण्ठ । भ्वा० सेट् प० । शुठिँ शोषणे १.३९९ ॥
शुण्ट । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । शुटिँ शोषणे १०.१४७ ॥
शुध् । दि० अनिट् प० । शुधँ शौचे ४.८८ ॥
शुन् । तु० सेट् प० । शुनँ गतौ ६.६२ ॥
शुन्ध् । भ्वा० सेट् प० । शुन्धँ शुद्धौ १.७७ ॥
शुन्ध् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । शुन्धँ शौचकुर्मणि १०.३६९ ॥
शुभ् । भ्वा० सेट् आ० । शुभुँ दीप्तौ १.८५३ ॥
शुभ् । भ्वा० सेट् प० । शुभँऽ [ भाषने । भासन इत्येके । हिंसायामित्यन्ये] १.५०० ॥
शुभ् । तु० सेट् प० । शुभँऽ [ शोभार्थे द.४६ ॥
शुम्भ । भ्वा० सेट् प० । शुम्भँ भाषने । भासन इत्येके । हिंसायामित्यन्ये १.५०१ ॥
शुम्भ् । तु० सेट् प० । शुम्भँ शोभार्थे ६.४७ ॥
शुल्क । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । शुल्कँ अतिसर्जने (अतिस्पर्शने) १०.११० ॥
शुल्ब । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । शुल्ब माने १०.१०१ ॥
शुष् । दि० अनिट् प० । शुषँ शोषणे ४.८० ॥
शूर ( शूर्) । चु० सेट् आ० । शूरँऽ [ विक्रान्तौ] १०.४४४ ॥
शूर् । दि० सेट् आ० । शूरीँ हिंसास्तम्भनयोः (हिंसस्तम्भयोः) ४ ५२ ॥
शूर्प । चु० सेट उ० ( १.३.७४) । शूपँ च [ माने ] रं०.१०२ ॥
शूल् । भ्वा० सेट् प० । शूलँ रुजायां सङ्घाते च १.६०४ ॥
शूष् । भ्वा० सेट् प० । शूषँ प्रस्वे १.७७३ ॥
शृध् । भ्वा० सेट् आ० । शृधुँ शब्दकुत्सायाम् १.८६४ ॥
शृध् । भ्वा० सेट् उ० । शृधुँऽ [ उन्देने] १.१०१४ ॥
```

```
शृध् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । शृधुँ प्रसहने १०.२६० ॥
शृ । ऋया० सेट् प० । शृ हिंसायाम् ९.२१ ॥
शेल् । भ्वा० सेट् प० । शेलृँ गतौ १.६२३ ॥
शेव् । भ्वा० सेट् आ० । शेवृँऽ [ सेवन ] इत्यप्येक । १.५८० ॥
शै । भ्वा० अनिट् प० । शैऽ [ पाके] १.१०६६ ॥
शो । दि० अनिट् प० । शो तनूकरणे ४.४० ॥
शोण् । भ्वा० सेट् प० । शोण् वर्णगत्योः १.५२४ ॥
शौट् । भ्वा० सेट् प० । शौट्रँ गर्वे १.३२४ ॥
श्रुत् । भ्वा० सेट् प० । श्रुतिँर् [ आसेचने] इत्येके १.४१ ॥
इयुत् । भ्वा० सेट् प० । इयुतिँर् क्षरणे १.४२ ॥
श्नथ् । भ्वा० सेट् प० । श्नथँ( म्) ऽ [ हिंसार्थः । १.९०९ ॥
श्मील् । भ्वा० सेट् प० । श्मीलँऽ [ निमेषणे] १.५९६ ॥
श्यन्द् । भ्वा० सेट् आ० । स्यन्दूँ प्रस्रवणि १.८६५ ॥
श्यु । भ्वा० अनिट् आ० । च्युङ्८ [ गतौ । १.११०८ ॥
श्यै । भ्वा० अनिट् आ० । श्यैङ् गतौ १.१११८ ॥
श्रंश् । भ्वा० सेट् आ० । स्रंसुँऽ ( श्रंसुँऽ श्रंशुँऽ) [ अवस्रंसने] १.८५७ ॥
श्रंस् । भ्वा० सेट् आ० । स्रंसुँऽ ( श्रंसुँऽ श्रंशुँऽ) [ अवस्रंसने] १.८५७ ॥
श्रङ्क । भ्वा० सेट् आ० । श्रिकँठ [ गतौ] १.८९ ॥
श्रङ्ग । भ्वा० सेट् प० । श्रगिँऽ ( श्वगिँऽ ष्वगिँऽ) [ गत्यर्थः] १.१६१ ॥
श्रण् । भ्वा० सेट् प० । श्रणँ( म्) [ गतौ दाने च १.९०७ ॥
श्रण् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । श्रणँ दाने १०.६३ ॥
श्रथ ( श्रथ्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । श्रथँ दौर्बल्ये १०.४०९ ॥
श्रथ् । भ्वा॰ सेट् प॰ । श्रथँ( म्) ऽ [ हिंसार्थः । १.९०८ ॥
श्रथ् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । श्रथँ प्रयत्ने । प्रस्थान इत्येके १०.१९ ॥
श्रथ् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । श्रथँ मोक्षणे । हिंसायामित्येके १०.३६० ॥
श्रन्थ । भ्वा० सेट् आ० । श्रथिँ शैथित्ये १.३५ ॥
श्रन्थ् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । श्रन्थँऽ [ सन्दर्भे] १०.३७४ ॥
श्रन्थ । ऋया० सेट् प० । श्रन्थँ विमोचनप्रतिहर्षयोः ९.४६ ॥
श्रन्थ् । ऋया० सेट् प० । श्रन्थँऽ [ सन्दर्भे] ९.४८ ॥
श्रम् । दि० सेट् प० । श्रमुँ तपिस खेदे च ४.१०१ ॥
श्रम्म् । भ्वा० सेट् आ० । श्रम्भुँ प्रमादे १.४५८ ॥
श्रा । भ्वा॰ सेट् प॰ । श्रा(म्) पाके १.९२२॥
श्रा । अ० अनिट् प० । श्रा पाके २.४८ ॥
श्रि । भ्वा० सेट् उ० । श्रिज् सेवायाम् १.१०४४ ॥
श्रिष् । भ्वा॰ सेट् प॰ । श्रिषुँऽ [ दाःए] १.७९८ ॥
श्री । क्या॰ अनिट् उ॰ । श्रीज् पाके ९.३ ॥
```

```
श्रु । भ्वा० अनिट् प० । श्रु श्रवणे १.१०९२ ॥
श्रे । भ्वा० अनिट् प० । श्रे पाके १.१०६७ ॥
श्रोण् । भ्वा० सेट् प० । श्रोण् सङ्घाते १.५२५ ॥
श्लङ्कः । भ्वा० सेट् आ० । श्लिकःँ गतौ ( गत्यर्थः) १.९० ॥
श्लङ्ग । भ्वा० सेट् प० । श्लगिँठ [ गत्यर्थः] १.१६२ ॥
श्लथ् । भ्वा० सेट् प० । श्लथँ (म्) ऽ [हिंसार्थः] १.९१० ॥
श्लाख् । भ्वा० सेट् प० । श्लाखृँ व्याप्तौ १.१३५ ॥
श्लाघ् । भ्वा० सेट् आ० । श्लाघृँ कत्थने १.१२२ ॥
शिलष् । भ्वा० सेट् प० । शिलपुँऽ [ दाःए] १.७९९ ॥
शिलष् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । शिलषँ श्लेषणे १०.५९ ॥
शिलष् । दि० अनिट् प० । शिलषं आलिङ्गने ४.८३ ॥
श्लोक् । भ्वा० सेट् आ० । श्लोकृँ सङ्घाते १.८१ ॥
श्लोण् । भ्वा० सेट् प० । श्लोणृँ च [ सङ्घाते] १.५२६ ॥
श्रङ्कः । भ्वा० सेट् आ० । श्विकँऽ [ गत्यर्थः] १.१०१ ॥
श्रङ्ग । भ्वा० सेट् प० । श्रगिँऽ ( শ্বगिँऽ ष्वगिँऽ) [ गत्यर्थः] १.१६१ ॥
श्वच् । भ्वा० सेट् आ० । श्वचँऽ [ गतौ । १.१९० ॥
श्वञ्च । भ्वा० सेट् आ० । श्वचिँ गतौ १.१९१ ॥
श्वठ ( श्वठ्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । श्वठँ सम्यगवभाषणे १०.३९३ ॥
श्वट् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । श्वठं असंस्कारगत्योः १०.४२ ॥
श्वण्ट । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । श्विठ [ असंस्कारगत्योः] इत्येके १०.४३ ॥
श्वभ् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । श्वभँ [ गत्याम्] च १०.११७ ॥
श्वर्त् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । श्वर्तं गत्याम् १०.११४ ॥
श्वल् । भ्वा॰ सेट् प॰ । श्वलँऽ [ आशुगमुने] १.६३० ॥
श्वल्क । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । श्वल्कँऽ [ परिभाषणी] १०.५३ ॥
श्वल्ल् । भ्वा० सेट् प० । श्वल्लं आशुगमने १.६३१ ॥
श्वस् । अ० सेट् प० । श्वसँ प्राणने २.६४ ॥
श्वि । भ्वा॰ सेट् प॰ । ट्वाँश्वि गतिवृद्धयोः १.११६५ ॥
श्वित् । भ्वा० सेट् आ० । श्विताँ वर्णे १.८४३ ॥
श्विन्द् । भ्वा० सेट् आ० । श्विदिँ श्वैत्ये १.१० ॥
ष्ट्यै । भ्वा० अनिट् प० । ष्ट्यै शब्दसङ्घातयोः ११,१०५९ ॥
ष्ठिव् । भ्वा० सेट् प० । ष्ठिवुँ निरसने १.६४१ ॥
ष्ठिव् । दि० सेट् प० । ष्ठिवुँ निरसने । केचिदिः एमं न पठिन्ति ४.४ ॥
ष्यष्क् । भ्वा॰ सेट् आ॰ । ष्वस्कुँऽ ( ष्वष्कुँऽ) [ गत्यर्थः] १.१०५ ॥
ष्वस्क । भ्वा० सेट् आ० । ष्वस्कँऽ ( ष्वष्कँऽ) [ गत्यर्थः] १.१०५ ॥
संस्त् । अ० सेट् प० । षस्तिँ ( सस्तिँ) स्वप्ने २.७४ ॥
सग् । भ्वा॰ सेट् प॰ । षगेँ( म्) ऽ [ संवर्ण] १.८९८ ॥
```

```
सङ्केत ( सङ्केत्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । सङ्केतँऽ [ आमन्त्रणे] १०.४३३ ॥
                  सङ्ग्राम ( सङ्ग्राम्) । चु॰ सेट् आ॰ ( उ॰) । सङ्ग्रामुँ युद्धे । अयमनुदात्तेत् १०.४६७ ॥
                  सच् । भ्वा० सेट् आ० । षचँ सेचने सेवने च १.१८७ ॥
                  सच् । भ्वा० सेट् उ० । षचै समवाये १.११५२ ॥
                  सज्ज् । भ्वा० सेट् प० आ० । षस्जँ ( षस्जँ) गतौ १.२२९ ॥
                  सञ्ज् । भ्वा० अनिट् प० । षञ्जँ सङ्गे १.११४२ ॥
                  सट् । भ्वा० सेट् प० । षटँ अवयवे १.३५० ॥
                  सट्ट् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । षट्टँऽ [हिंसायाम्] १०.१२८ ॥
                  सत्त्र ( सत्त्र्) । चु० सेट् आ० । सत्रँ ( सत्त्रँ) सन्तानिक्रयायाम् १०.४४८ ॥
                  सत्र ( सत्र्) । चु० सेट् आ० । सत्रुँ ( सत्त्रुँ) सन्तानिकृयायाम् १०.४४८ ॥
                  सद् । भ्वा० अनिट् प० । षुद्रूँ विशरणगत्यवसाद्नेषु १.९९० ॥
                  सद् । तु० अनिट् प० । षुद्र्ँ विशरणगत्यवसाद्नेषु ६.१६३ ॥
                  सध् । स्वा० सेट् प० । षघँ हिंसायाम् ५.२४ ॥
                  सन् । भ्वा० सेट् प० । षनं सम्भक्तौ १.५३५ ॥
                  सन् । त० सेट् उ० । षनुँ दाने ८.२ ॥
                  सप् । भ्वा० सेट् प० । षपँ समवाये १.४६६ ॥
                  समाज ( समाज्) । चु॰ सेट् उ॰ ( १.३.७४) । सभाजँ प्रीतिदर्श्नयोः । प्रीतिसेवनयो
्रित्येके १०.४२९ ॥
                  सम् । भ्वा० सेट् प० । षमँऽ [ अवैकल्ये ( वैकल्ये) १.९६३ ॥
                  सम् । दि० सेट् प० । समीँ [ परिमाने ] इत्येके ४.१३२ ॥
                  सम्ब । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । षम्बँ सम्बन्धने १०.३० ॥
                  सर ( सर्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । सारँऽ ( सरँऽ) [ दौर्बल्ये] १०.४०७ ॥
                  सर्क्ष । भ्वा० सेट् प० । पक्षँ [ आदुरे] इति केचित् १.७५९ ॥
                  सर्ज् । भ्वा० सेट् प० । षजें अर्जने १.२५७ ॥
                  सर्ब् । भ्वा० सेट् प० । षर्बंऽ [ गतौ ] १.४९० ॥
                  सर्व् । भ्वा० सेट् प० । षवँ हिंसायाम् १.६६९ ॥
                  सल् । भ्वा० सेट् प० । षलँ गतौ १.६२८ ॥
                  सस् । अ० सेट् प० । षसँऽ [ स्वप्ने । २.७३ ॥
                  सस्ज् । भ्वा० सेट् प० आ० । षस्जँ ( षस्जँ) गतौ १.२२९ ॥
                  सह । भ्वा० सेट् आ० । षहुँ मर्षणे १.९८८ ॥
                  सह । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । षहँ मर्षण १०.३४१ ॥
                  सह । दि० सेट् प० । षहँऽ [ चक्यर्थे] ४.२३ ॥
                  साध् । स्वा० अनिट् प० । साधँ संसिद्धौ ५.१९ ॥
                  सान्त्व् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । षान्त्वँ सामप्रयोगे १०.५१ ॥
                  साम ( साम्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । सामँ सान्त्वप्रयोगे १०.४२० ॥
                  साम्ब । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । साम्बँ [ सम्बन्धने] इत्येके १०.३२ ॥
```

```
सार ( सार्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । सारँड ( सरँड) [ दौर्बल्ये] १०.४०७ ॥
सि । स्वा० अनिट् उ० । षिज् बन्धने ५.२ ॥
सि । ऋया० अनिट् उ० । षिज् बन्धने ९.५ ॥
सिच् । तु० अनिट् उ० । षिचै क्षरणे ६.१७० ॥
सिट् । भ्वा० सेट् प० । षिटँ अनांदरे १.३४१ ॥
सिध् । भ्वा० सेट् प० । षिधँ गत्याम् १.४९ ॥
सिध् । भ्वा० सेट् प० । षिधूँ शास्त्रे माङ्गल्ये च १.५० ॥
सिध् । दि० अनिट् प० । षिधुँ संराद्धौ ४.८९ ॥
सिन्व् । भ्वा॰ सेट् प॰ । षिविँ [ सेचने] इत्येके । सेवन इति तरिङ्गण्याम् १.६७४ ॥
सिभ् । भ्वा० सेट् प० । षिभुँऽ [ हिंसार्थः] इत्येके १.४९८॥
सिम्भ् । भ्वा॰ सेट् प॰ । षिम्भुँ [ हिंसार्थः] इत्येके १.४९९ ॥
सिल् । तु० सेट् प० । षिलं ऊचे ६.९० ॥
सिव् । दि० सेट् प० । षिवुँ तन्तुसन्ताने ४.२ ॥
सीक् । भ्वा॰ सेट् आ॰ । सीकृँ [ सेचने] इत्येके १.७९ ॥
सु । भ्वा० अनिट् प० । षु प्रसवसैश्वर्ययोः ११०९१ ॥
सु । अ० अनिट् प० । षु प्रसवैश्वर्ययोः १ २ ३६ ॥
सु । स्वा० अनिट् उ० । षुञ् अभिषुवे ५.१ ॥
मुख ( मुख्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । सुखँऽ [ तत्क्रियायाम्] १०.४७५ ॥
सुट्ट् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । षुट्टँ अनादिरे १०.३८ ॥
सुर् । तु० सेट् प० । पुरँ ऐश्वर्यदीप्त्योः ६.६६ ॥
सुइ । दि० सेट् प० । षुहँ चक्यर्थे ४.२४ ॥
सू । अ० सेट् आ० । षूङ् प्राणिगर्भविमोचने २.२५ ॥
सू । दि० सेट् आ० । ( ऑ) पूङ् प्राणिप्रसुवे ४.२७ ॥
सू । तु० सेट् प० । षू प्रेरणे ६.१४४ ॥
सूच ( सूच) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । सूचँ पैशुन्ये १०.४१२ ॥
सूत्र ( सूत्र) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । सूत्रँ वेष्टने । विमोर्चन इत्यन्ये १०.४५० ॥
सूद । भ्वा० सेट् आ० । षूदँ क्षरणे १.२४ ॥
सूद । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । षूदँ क्षरणे १०.२४२ ॥
सूर्क्ष । भ्वा० सेट् प० । सूक्षँ आदरे १.७५८ ॥
सूक्ष्यं । भ्वा० सेट् प० । षूक्ष्यँऽ ( सूक्ष्यँऽ) [ क्र्ष्योर्थः । १.४८६ ॥
सूष् । भ्वा० सेट् प० । सूषँ [ प्रसवे] इत्येके १.७७४ ॥
सृ । भ्वा० अनिट् प० । सृ गतौ १.१०८४ ॥
सृ । जु० अनिट् प० । सृ गतौ ३.१८ ॥
मृज् । दि० अनिट् आ० । सृजँ विसर्गे ४.७५ ॥
सृज् । तु० अनिट् प० । सृजँ विसुर्गे ६.१५० ॥
सृप् । भ्वा० अनिट् प० । सृपूँ गतौ १.११३८ ॥
```

```
सृभ् । भ्वा० सेट् प० । षृभुँऽ [ हिंसार्थः] १.४९६ ॥
सृम्भ् । भ्वा० सेट् प० । षृम्भुँ हिंसाथौँ १.४९७ ॥
सेक् । भ्वा॰ सेट् आ॰ । सेकुँठ [ गतौ । १.८६ ॥
सेल् । भ्वा० सेट् प० । षेलृँ [ गतौ ] इत्येके १.६२४ ॥
सेव् । भ्वा० सेट् आ० । षेवृँठ [ सेवने] १.५७४ ॥
सै । भ्वा० अनिट् प० । षै क्षये १.१०६३ ॥
सो । दि० अनिट् प० । षो अन्तकर्मणि ४.४२ ॥
स्कन्द् । भ्वा० अनिट् प० । स्कृन्दिँर् गतिशोषणयोः १.११३४ ॥
स्कम्भ् । भ्वा० सेट् आ० । स्कभिँ प्रतिबन्धे १.४५२ ॥
स्कम्भ् । ऋया० अनिट् प० । स्कुम्भुँऽ [ रोधन इत्येके । स्तुम्भ इति माधनः] ९.९ ॥
स्कु । ऋया० अनिट् उ० । स्कुम् आप्रवने ९.६ ॥
स्कुन्द् । भ्वा० सेट् आ० । स्कुदिँ आप्रवणे १.९ ॥
स्कुम्भ् । ऋया० अनिट् प० । स्कुम्भुँ रोधन इत्येके । धारण इत्यन्ये ९.१० ॥
स्खद् । भ्वा० सेट् आ० । स्खदं म्) स्खदन १.८७२ ॥
स्खद् । स्खदिर् अवपुरिभ्यां च [ मित्] १.९५४॥
स्खल् । भ्वा० सेट् प० । स्खलँ सुञ्चलने १.६२५ ॥
स्खल् । भ्वा॰ सेट् प॰ । स्खलिऽ [ मित्] [ इति भोजः । १.९३१ ॥
स्तक । भ्वा॰ सेट् प॰ । ष्टकँ(म्) प्रतिघाते (प्रतीघाते) १.५९१ ॥
स्तन ( स्तन्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । स्तनँऽ [ देवशब्दे] १०.३९८ ॥
स्तन् । भ्वा० सेट् प० । ष्टनँऽ [ शब्दे ] १.५३२ ॥
स्तम् । भ्वा० सेट् प० । ष्टमँ अवैकल्ये (वैकल्ये) १.९६४ ॥
स्तम्भ् । भ्वा० सेट् आ० । ष्टभिँऽ [ प्रतिबन्धे] १.४५१ ॥
स्तम्भ् । ऋया० अनिट् प० । स्तम्भुँऽ [ रोधन इत्येके । स्तम्भ इति माधवः] ९.७ ॥
स्तल् । भ्वा० सेट् प० । ष्ठलँ स्थाने १.९७० ॥
स्तिघ् । स्वा० सेट् आ० । ष्टिघँ आस्कन्दने ५.२१ ॥
स्तिप् । भ्वा० सेट् आ० । ष्टिपुँठ [ क्षर्रणार्थः] १.४२२ ॥
स्तिम् । दि० सेट् प० । ष्टिमँऽ [ आर्द्रीभावे] ४.१९ ॥
स्तीन् । दि० सेट् प० । ष्टीमँ आर्द्रीभावे ४.२० ॥
स्तु । अ० अनिट् उ० । ष्टुज् स्तुतौ २.३८ ॥
स्तुच् । भ्वा० सेट् आ० । ष्टुचँ प्रसादे १.१९९ ॥
स्तुप् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । ष्टुपँ [ ष्टूपँ] समुच्चाये १०.१९० ॥
स्तुप् । दि० सेट् प० । ष्टुपँ समुच्च्राये ४.१५१ ॥
स्तुभ् । भ्वा० सेट् आ० । ष्टुभुँ स्तम्भे १.४६० ॥
स्तुम्भ् । ऋया० अनिट् प० । स्तुम्भुँऽ [रोधन इत्येके । निष्कोषणे इत्यन्ये] ९.८॥
स्तूप् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । ष्ट्रपँ [ समुच्चाये] इत्येके १०.१९१ ॥
स्तूप् । दि० सेट् प० । ष्टूपँ [ समुच्चाये] इत्येके ४.१५२ ॥
```

```
स्तृ । स्वा० अनिट् उ० । स्तृज् आच्चादने ५.६ ॥
स्तृक्ष् । भ्वा० सेट् प० । ष्टृक्षँऽ [ गतौ रे.७५१ ॥
स्तृ । ऋया० सेट् उ० । स्तृञ् आच्चादने ९.१७ ॥
स्तेन (स्तेन्) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । स्तेनँ चौर्ये १०.४३९ ॥
स्तेप् । भ्वा० सेट् आ० । ष्टेपुँ क्षरणार्थः १.४२३ ॥
स्तै । भ्वा० अनिट् प० । ष्टैऽ [ वेष्टने । शोभायां चेत्येके १.१०७१ ॥
स्तोम ( स्तोम्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । स्तोमँ श्लाघायाम् १०.४६८ ॥
स्त्यै । भ्वा० अनिट् प० । स्त्यैऽ [ शब्दसङ्घातयोः । १.१०४८ ॥
स्त्रक्ष् । भ्वा० सेट् प० । ष्ट्रक्षँऽ [ गतौ । १.७४९ ॥
स्थग् । भ्वा० सेट् प० । ष्ठगेँ( म्) सुंवरणे १.८९९ ॥
स्था । भ्वा० अनिट् प० । ष्ठा गतिनिवृत्तौ १.१०७७ ॥
स्थुड् । तु० सेट् प० । स्थुडँ सुंवरणे ६.११८ ॥
स्थूल ( स्थूल) । चु० सेट् आ० । स्थूलँ पर्विवृंहण १०.४४६ ॥
स्नस् । दि० सेट् प० । ष्णसुँ निरमने ४.६ ॥
स्ना । अ० अनिट् प० । ष्णा शौचे २.४७ ॥
स्ना । स्नाऽ [ [ अनुपसर्गाद्वा] च] [ मित्] १.९४६ ॥
स्निह । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । ष्णिहँ स्नेहने १०.४४ ॥
स्निह् । दि० अनिट् वेट् ( ७.२.४५ । रधांदि०) प० । ष्णिः अँ प्रीतौ ४.९७ ॥
स्नु । अ० सेट् प० । ष्णु प्रस्नवणे २.३३ ॥
स्नुस् । दि० सेट् प० । ष्णुसुँ अदनिँ । आदान इत्येकेँ । अदर्शन इत्यपरि ४.५ ॥
स्नुह । दि० अनिट् वेट् ( ७.२.४४ । रघाँदि०) प० । ष्णुः अँ उद्गिरणे ४.९६ ॥
स्नै । भ्वा० अनिट् प० । ष्णै वेष्टने । शोभायां चेत्येके १.१०७२ ॥
स्पन्द् । भ्वा० सेट् आ० । स्पदिँ किञ्चिच्चलने १.१४ ॥
स्पर्ध । भ्वा० सेट् आ० । स्पर्धे सङ्घर्षे १.३ ॥
स्पश् । भ्वा० सेट् उ० । स्पश्नं बाधनस्पर्शनयोः १,१०३२ ॥
स्पश् । चु० सेट् आ० । स्पशँ ग्रहणसंश्लेषणयोः १०.२०० ॥
स्पृ । स्वा॰ अनिट् प॰ । स्पृ प्रीतिपालनयोः । प्रीतिचलनयोरित्यन्ये ५.१४ ॥
स्पृश् । तु० अनिट् प० । स्पृशँ संस्पर्शने ६.१५८ ॥
स्पृह (स्पृह) । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । स्पृहँ ईप्सायाम् १०.४१० ॥
स्फर् । तु० सेट् प० । स्फरँऽ [ [ सञ्चलने] इत्यन्ये] ६.१२३ ॥
स्फल् । तु० सेट् प० । स्फलँ [ सञ्चलने] इत्यन्ये ६.१२४ ॥
स्फाय् । भ्वा० सेट् आ० । स्फायीँऽ [ वृद्धौ । १.५६० ॥
स्फिट् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । स्फिटँ [स्नेहने] इत्येके १०.५६॥
स्फिट् । चु० सेट् उ० (१.३.७४) । स्फिट्टँऽ [ हिंसायाम्] १०.१२९ ॥
स्फुट् । भ्वा० सेट् आ० । स्फुटँ विकसने १.२९३ ॥
```

```
स्फुट । भ्वा० सेट प० । स्फुटिँर् विशरणे १.३७९ ॥
स्फुट् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । स्फुटँ भेदने १०.२४७ ॥
स्फुट् । तु० सेट् प० । स्फुटँ विकसने ६.१०० ॥
स्फुड् । तु० सेट् प० । स्फुडँऽ [ संवरणे] ६.१२५ ॥
स्फुण्ट् । भ्वा० सेट् प० । स्फुटिँ [ विशरणे] इत्यपि केचित् १.३८० ॥
स्फुण्ट् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । स्फुटिँ इत्यपि [ परिहासे] १०.५ ॥
स्फुण्ड् । भ्वा० सेट् आ० । ( स्फुर्डिं विकसने) १.३११ ॥
स्फुण्ड् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । स्फुर्डिं परिहासे १०.४ ॥
स्फुर् । तु० सेट् प० । स्फुरँऽ [ सञ्चलनि] । स्फुरँ स्फुरण इत्येके ६.१२१ ॥
स्फुर्च । भ्वा० सेट् प० । स्फुर्चां विस्तृतौ १.२४१ ॥
स्फुल् । तु० सेट् प० । स्फुलँ सञ्चलने ६ १२२ ॥
स्फूर्ज् । भ्वा० सेट् प० । ट्वॉस्फूजॉं वज्जनिघोष १.२६८ ॥
स्मि । भ्वा० अनिट् आ० । ष्मिङ् ईषद्धसने १.१०९९ ॥
स्मि । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । ष्मिङ् [ अनादरे] इत्येके १०.५८॥
स्मिट् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । स्मिटं अनादरे १०.५७ ॥
स्मील् । भ्वा० सेट् प० । स्मीलँऽ [ निमेषणे] १.५९७ ॥
स्मृ । भ्वा० अनिट् प० । स्मृ चिन्तायाम् १.१०८२ ॥
स्मृ । भ्वा० सेट् प० । स्मृ( म्) आध्याने १.९१९ ॥
स्मृ । स्वा॰ अनिट् प॰ । स्मृ [ प्रीतिपालुनयोः । प्रीतिचलुनयोरित्युन्ये] इत्येके प्र.१५ ॥
स्यम् । भ्वा० सेट् प० । स्यमुँऽ [ शब्दे । १.९६० ॥
स्यम् । चु० सेट् आ० । स्यमँ वितर्के १०.२१६ ॥
स्रंस् । भ्वा० सेट् आ० । स्रंसुँऽ ( श्रंसुँऽ श्रंशुँऽ) [ अवस्रंसने] १.८५७ ॥
स्रङ्कः । भ्वा० सेट् आ० । स्रकिँऽ [ गतौ ] १.८८ ॥
स्रम्भ । भ्वा० सेट् आ० । स्रम्भुँ [ प्रमादे] इत्येके १.४५९ ॥
स्रम्भ । भ्वा० सेट् आ० । स्रम्भुँ विश्वासे १.८६१ ॥
स्रिव् । दि० सेट् प० । स्रिवुँ गतिशोषणयोः ४.३ ॥
स्रु । भ्वा० अनिट् प० । स्रु गतौ १.१०९० ॥
स्रेक् । भ्वा० सेट् आ० । स्रेक्ँठ [ गतौ रे.८७ ॥
स्रै । भ्वा० अनिट् प० । स्रै [ पाके] इति केषु चित्पाठः १.१०६८ ॥
स्रोक् । भ्वा॰ सेट् आ॰ । स्रोकृँ [ सङ्घाते] इति पाठान्तुरम् १.८२ ॥
स्वङ्ग । भ्वा० सेट् आ० । [ ष्विक् [ गत्यर्थः] इत्येके १.११४ ॥
स्वङ्गं । भ्वा० सेट् प० । श्रगिँऽ ( श्वगिँऽ ष्वगिँऽ) [ गत्यर्थः] १.१६१ ॥
स्वञ्ज् । भ्वा० अनिट् आ० । ष्वञ्जुँ परिष्वङ्गे १.११३१ ॥
स्वद् । भ्वा० सेट् आ० । ष्वदँऽ [ आस्वादने] १.१८ ॥
स्वद् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । ष्वदं आस्वादने १०.३३६ ॥
स्वन् । भ्वा० सेट् प० । स्वनँ अवृतंसनि [ मित्] १.९३६ ॥
```

```
स्वन् । भ्वा० सेट् प० । स्वनँऽ [ शब्दे ] १.९६१ ॥
स्वप् । अ० अनिट् प० । जिष्वुपँ शृथे २.६३ ॥
स्वर् ( स्वर्) । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । स्वरँ आक्षेपे १०.४०२ ॥
स्वर्त् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । स्वतँ [ गत्याम्] इत्येके १०.११६ ॥
स्वर्द् । भ्वा० सेट् आ० । स्वदँ आस्वादने १.१९ ॥
स्वष्क् । भ्वा० सेट् आ० । ष्वस्कुँऽ ( ष्वष्कुँऽ) [ गत्यर्थः] १.१०४ ॥
स्वस्क् । भ्वा० सेट् आ० । ष्वस्कुँऽ ( ष्वष्कुँऽ) [ गत्यर्थः] १.१०४ ॥
स्वाद् । भ्वा० सेट् आ० । स्वादँ आस्वादने १.२८ ॥
स्वाद् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । स्वादँ [ आस्वादने] इत्येके १०.३३७ ॥
स्वाद् । भ्वा० सेट् आ० । जिष्विदाँ स्नेहनमोचनयोः ( गात्रप्रस्वणे) । स्नेहनमोहनयो
```

\_रित्येके<sup>।</sup> १.८४५ ॥

स्विद् । दि० अनिट् प० । ष्विदाँ गात्रप्रक्षरणे । जिष्विदाँ इत्येके ४.५४ ॥ स्वृ । भ्वा० अनिट् प० । स्वृ शब्दोपतापयोः १.१०८१ ॥ हट् । भ्वा॰ सेट् प॰ । हटँ [ शब्दसङ्घातयोः विप्तौ ( च) १.३४९ ॥ हरु । भ्वा॰ सेट प॰ । हठँ प्लुतिशठुत्वयोः । बलात्कार इत्युन्ये १.३८८ ॥ हद् । भ्वा॰ अनिट् आ॰ ( प॰) । हुदँ ( हुदँ) पुरीषोत्सुर्गे १.११३२ ॥ हन् । अ० अनिट् प० । हनँ हिंसागत्योः २.२ ॥ हम्म् । भ्वा० सेट् प० । हम्मँऽ [ गतौ ] १.५३८ ॥ हय् । भ्वा० सेट् प० । हयँ गतौ १.४८९ ॥ हय् । भ्वा॰ सेट् प॰ । हयँ गतिकान्त्योः १.५९२ ॥ हल् । भ्वा० सेट् प० । हलँ विलेखने १.९७१ ॥ हस् । भ्वा० सेट् प० । हसँ हसने १.८२२ ॥ हस्त् । चु० सेट् आ० । हस्तँ [ अर्दने] इत्यन्ये १०.२०६ ॥ हा । जु० अनिट् आ० । आँहाङ् गतौ ३.८ ॥ हा । जु० अनिट प० । आँहाक् त्यागे ३.९ ॥ हिंस् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । हिसिँ हिंसायाम् १०.३६६ ॥ हिंस् । रु० सेट् प० । हिसिँ हिंसायाम् ७.१९ ॥ हि । स्वा० अनिट् प० । हि गतौ वृद्धौ च ४.१२ ॥ हिक्क । भ्वा० सेट् उ० । हिक्कै अव्यक्ते शब्दे १.९९७ ॥ हिट् । भ्वा॰ सेट् प॰ । हिटँ [ आक्रोशे] इत्येके १.३५६ ॥ हिण्ड् । भ्वा० सेट् आ० । हिडिँ गत्यनादरयोः १.३०१ ॥ हिन्व् । भ्वा० सेट् प० । हिविँऽ [ प्रीणनार्थः] १.६७५ ॥ हिल् । तु० सेट् प० । हिलँ भावकरणे ६. ८८॥ हिष्क । चु० सेट् आ० । हिष्कँ [ हिंसायाम] इत्येके १०.२०८ ॥ हु । जु॰ अनिट प॰ । हु दानादनयोः । आदाने चेत्येके । प्रीणुनेऽपीति भाष्यम् ३.१ ॥ हुड़ । भ्वा० सेट् प० । हुड़ँँऽ [ गतौ रे.४०८ ॥

```
हुड् । तु० सेट् प० । ( हुडँ सङ्घाते) ६.१३० ॥
हुण्ड् । भ्वा० सेट् आ० । हुडिँ वरणे । हर्रणु इत्येके १.३१० ॥
हुण्ड् । भ्वा० सेट् आ० । हुन्डिँ सङ्घाते १.३०२ ॥
हुर्च । भ्वा० सेट् प० । हुर्चां कौटिल्ये १.२३९ ॥
हुल् । भ्वा० सेट् प० । हुलँ हिंसासंवर्णयोश्च (हिंसायां संवरणे च) १.९८० ॥
हुल् । भ्वा० सेट् प० । हुलँऽ [ गतौ । १.९७८ ॥
हूड़ । भ्वा० सेट् प० । हूड़ँँऽ [ गतौ ] १.४०९ ॥
हः । भ्वा० अनिट् उ० । हुज् हरणे १.१०४६ ॥
ह । जु० अनिट् प० । ह प्रसह्यकरणे ३.१६ ॥
हुष् । भ्वा० सेट् प० । हुषुँ अलीके १.८०६ ॥
हृष् । दि० सेट् प० । हृषँ तृष्टौ ४.१४२ ॥
हुस् । भ्वा० सेट् प० । ह़सँऽ ( हुसँऽ) [ शब्दे १.८०८ ॥
हेठ् । भ्वा० सेट् आ० । हेठँ विबाधायाम् १.२९९ ॥
हेट् । भ्वा० सेट् प० । (हेठँ विबाधायाम्) १.३६० ॥
हेठ । ऋया० सेट् प० । हेठँ [ हेढँ] च [ भूतप्रादुभिव] ९.६९ ॥
हेड् । भ्वा० सेट् आ० । हेड्रँऽ [ अनांदरे] १.३१८ ॥
हेड् । भ्वा० सेट् प० । हेडँ( म्) वेष्टन १.८८७ ॥
हेढ् । ऋया० सेट् प० । हेढँ [ च] [ भूतप्रादुभृवि] इत्येके ९.७० ॥
हेप् । भ्वा० सेट् आ० । हेपुँठ च [ गतौ १.४३२ ॥
हेष् । भ्वा० सेट् आ० । हेषूँऽ [ अव्यक्ते शब्दे ] १.७०८ ॥
होड़ । भ्वा० सेट् आ० । होड़ँ अनादरे १.३१९ ॥
होड़ । भ्वा० सेट् प० । होड़ूँ गतौ १.४१० ॥
ह्म । अ० अनिट् आ० । ह्मुङ् अपनयने २.७६ ॥
ह्मल् । भ्वा॰ सेट् प॰ । ह्मलँ(म्) सुञ्चलने (चलने) १.९१८॥
ह्मल् । ह्मलँऽ [ अनुपसर्गाद्वा] [ मित्] १.९४३ ॥
ह्रग् । भ्वा० सेट् प० । ह्रगेँ( म्) ऽ [ संवरणे] १.५९६ ॥
ह्रप् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । ह्रपँ [ व्यक्तायां वाचि] इत्यन्ये १०.१६३ ॥
ह्रस् । भ्वा० सेट् प० । ह्रसँऽ ( ह्रसँऽ) [ शब्दे १.८०८ ॥
हाद । भ्वा० सेट् आ० । हादँ अव्यक्ते शब्दे १.२६ ॥
ही । जु॰ अनिट् प॰ । ही लज्जायाम् ३.३ ॥
हीच् । भ्वा० सेट् प० । हीचँ लज्जायाम् १.२३८ ॥
ह्रेष् । भ्वा० सेट् आ० । ह्रेषुँ अव्यक्ते शब्दे १.७०९ ॥
ह्मग् । भ्वा॰ सेट् प॰ । ह्मगँ( म्) ऽ [ सुंवरणे] १.५९७ ॥
ह्मप् । चु० सेट् उ० ( १.३.७४) । ह्मपँ व्यक्तायां वाचि १०.१६१ ॥
ह्मस् । भ्वा० सेट् प० । ह्मसँऽ [ शब्दे ] १.८०९ ॥
ह्लाद् । भ्वा० सेट् आ० । ह्लादीँ [ अव्यक्ते शब्दे ] सुसे च १.२७ ॥
```

```
हुल् । भ्वा॰ सेट् प॰ । हुलँ( म्) ऽ [ सुञ्चलने ( चलने) ] १.९१७ ॥ हुल् । हुलँऽ [ अनुपसर्गाद्वा] [ मित्] १.९४२ ॥ हु । भ्वा॰ अनिट् प॰ । हु [ सुंवरणे ( वरणे) ] इत्येके १.१०६४ ॥ हु । भ्वा॰ अनिट् प॰ । हु कौटिल्ये १.१०६० ॥ हु । भ्वा॰ अनिट् उ॰ । हुक् स्पूर्धायां शब्दे च १.११६३ ॥
```

Encoded by Mihas Bayaryn bayaryn at mail.ru

dhatupatha-readme.txt (Vesion 1.0)

This text of PANinIya-DhAtupaThaH is based on the following editions:

- 1. aSTAdhyAyI of PANini in Roman Transliteration by Sumitra M. Katre // PANinIya-dhAtupAThaH University of Texas Press, Austin, 1987.
- 2. DhAtupAThaH, J. L. Shastri Motilal Banarsidas, Delhi, 2002.
- 3. PANinIyo DhAtupAThaH -

http://www.vedamu.org/Sankrit/eBooks/DownloadFile.asp?Filename=Dhaatupaatha.zip

The text was entered by Mihas Bayaryn in unicode devanAgarI encoding. This text is searchable. Versions in other encodings, transliteration schemes and pdf-version can be easy produced from this version.

## Special features of this text:

- 1. The text is accentuated according to PANini's accentuation-rules using Vedic svara-marks (i.e. only sannatara and svarita are marked).
- 2. All vowel anubandhas (its) are marked with anunAsika-sign according to PANini's rules.
- 3. The avagraha after a dhAtu is the sign of compound separation (as in pada-pATha) and not of the elision of short 'a' (as in contemporary usage).
- 4. Verbal roots (dhAtu) were enumerated according to the following principle: every dhAtu and every variation of dhAtu must have its own number, all known varieties of roots must be included in text and not excluded. There are many styles of dhatu enumeration in different editions and they don't agree with each other. In this enumeration every dhAtu has two numbers: a number of its gaNa (class) an its number within this gaNa.
- 5. Three kinds of brackets are used in this text:
- () words in such brackets are variations of the text in other editions.
- [] words in such brackets in index are anuvRtti from preceding lines. anuvRtti is a part of a preceding rule wich must be remembered in order to understand the following rules.
- words in such brackets are variations of dhatu exactly known from other sources but not found in three editions on wich this text is based.

Next stages of this work:

Mihas Bayaryn.

1. Other editions of DhAtupAThaH must be used to proof-read the text. The present version of course can't be called a professionally revised version. In

any case it can be further edited and corrected to produce such vesion.

- 2. The version of text with sandhi-vigraha must be added.
- 3. The index must be supplemented with english meanings of roots and main verbal forms and derivatives according to PANini's rules with references to corresponding sUtras. In such case it will be possible to use this index as true verb-dictionary.
- 4. A small introduction to DhAtupAThaH with information about its main principles must be added.

Please, send your comments, suggestions and corrections of possible mistakes to bayaryn@mail.ru. Especially I ask experts in Sanskrit grammar tradition to help me in this work by consulting and advices.

| — om tat sad | brahm ArpaNam | astu — |
|--------------|---------------|--------|

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com Last updated July 3, 2011 http://sanskritdocuments.org